# श्रीललितासहस्त्रनामस्तोत्रम्

( नामावलिसहितम् )

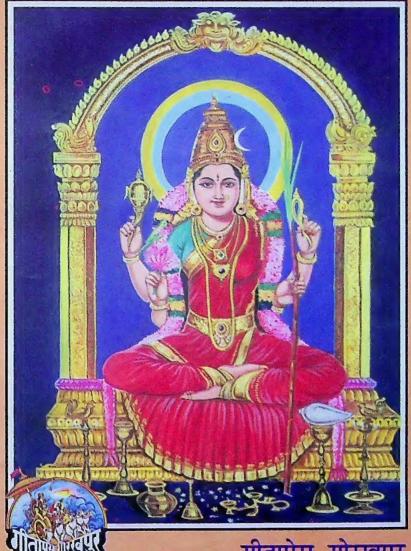

गीताप्रेस, गोरखपुर



श्रीलितासहस्त्रनामस्तोत्रम्, श्रीलितासहस्त्रनामाविलः, श्रीलिताअष्टोत्तरशतनामाविलः श्रीलिताअष्टोत्तरशतनामाविलः श्रीलितात्रिशतीस्तोत्ररत्नम्

एवं

श्रीललितात्रिशतीस्तोत्ररत्ननामावलिः

गीताप्रेस, गोरखपुर

सं० २०६६ सातवाँ पुनर्मुद्रण १०,००० कुल मुद्रण ७३,५००

मूल्य—६ रु०( छ: रुपये )

ISBN 81-293-1349-9

प्रकाशक ऐवं मुद्रक-

गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

(गोबिन्दभवन-कार्यालय, कोलकाता का संस्थान)

फोन : ( ०५५१ ) २३३४७२१, २३३१२५०; फैक्स : ( ०५५१ ) २३३६९९७ e-mail : booksales@gitapress.org website : www.gitapress.org

[ 1623 ]

# श्रीललितासहस्त्रनामस्तोत्रम्

#### अगस्त्य उवाच

| अश्वानन महाबुद्धे सर्वशास्त्रविशारद।               |    |    |
|----------------------------------------------------|----|----|
| कथितं ललितादेव्याः चरितं परमाद्भुतम्॥              | 8  | 11 |
| पूर्वं प्रादुर्भवो मातुः ततः पट्टाभिषेचनम्।        |    |    |
| भण्डासुरवधश्चेव विस्तरेण त्वयोदितः॥                | 2  | 11 |
| वर्णितं श्रीपुरं चापि महाविभवविस्तरम्।             |    |    |
| श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्याः महिमा वर्णितस्तथा॥          | 3  | 11 |
| षोढा न्यासादयो देव्याः न्यासखण्डे प्रकीर्तिताः।    |    |    |
| अन्तर्यागक्रमश्चेव बहिर्यागक्रमस्तथा॥              | 8  | 11 |
| महायागक्रमश्चापि पूजाखण्डे समीरिताः।               |    |    |
| पुरश्चरणखण्डे तु जपलक्षणमीरितम्॥                   | 4  | 11 |
| होमखण्डे त्वया प्रोक्तो होमद्रव्यविधिक्रमः।        |    |    |
| चक्रराजस्य विद्यायाः श्रीदेव्या देशिकान्मनोः॥      | Ę  | 11 |
| रहस्यखण्डे तादातम्यं परस्परमुदीरितम्।              |    |    |
| स्तोत्रखण्डे बहुविधाः स्तुतयः परिकीर्तिताः॥        | 9  | II |
| मन्त्रिणीदण्डिनीदेव्योः प्रोक्ते नामसहस्रके।       |    |    |
| न तु श्रीलितादेव्याः प्रोक्तं नामसहस्रकम्॥         | 6  | 11 |
| तत्र मे संशयो जातो हयग्रीव दयानिधे।                |    |    |
| किं वा त्वया विस्मृतं तज्ज्ञात्वा वा समुपेक्षितम्॥ | 8  | 11 |
| मम वा योग्यता नास्ति श्रोतुं नामसहस्रकम्।          |    |    |
| किमर्थं भवता नोक्तं तत्र मे कारणं वद॥              | १० | 11 |

# सूत उवाच

इति पृष्टो हयग्रीवो मुनिना कुम्भजन्मना। प्रहृष्टो वचनं प्राह तापसं कुम्भसम्भवम्॥११॥

श्रीहयग्रीव उवाच

लोपामुद्रापतेऽगस्त्य सावधानमनाः शृणु। नाम्नां सहस्रं यन्नोक्तं कारणं तद्वदामि ते॥ १२॥ रहस्यमिति मत्वाहं नोक्तवांस्ते न चान्यथा। पुनश्च पृच्छते भक्त्या तस्मात्तत्ते वदाम्यहम्॥ १३॥ ब्रुयाच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देशिकः। भवता न प्रदेयं स्यादभक्ताय कदाचन॥१४॥ न शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय कर्हिचित्। श्रीमातृभक्तियुक्ताय श्रीविद्याराजवेदिने॥ १५॥ उपासकाय शुद्धाय देयं नामसहस्रकम्। यानि नामसहस्राणि सद्यः सिद्धिप्रदानि वै॥ १६॥ तन्त्रेषु ललितादेव्यास्तेषु मुख्यमिदं मुने। श्रीविद्यैव तु मन्त्राणां तत्र कादिर्यथा परा॥ १७॥ पुराणां श्रीपुरमिव शक्तीनां ललिता यथा। श्रीविद्योपासकानां च यथा देवो परः शिवः॥ १८॥ तथा नामसहस्रेषु वरमेतत्प्रकीर्तितम्। यथास्य पठनाद्देवी प्रीयते ललिताम्बिका॥ १९॥ अन्यनामसहस्रस्य पाठान्न प्रीयते तथा। श्रीमातुः प्रीतये तस्मादनिशं कीर्तयेदिदम्॥ २०॥ बिल्वपत्रैश्चक्रराजे योऽर्चयेल्ललिताम्बिकाम्। पद्मैर्वा तुलसीपुष्पैरेभिर्नामसहस्रकैः॥ २१॥ सद्यः प्रसादं कुरुते तस्य सिंहासनेश्वरी। चक्राधिराजमभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीम्॥ २२॥ जपान्ते कीर्तयेन्नित्यमिदं नामसहस्रकम्। जपपूजाद्यशक्तश्चेत्पठेन्नामसहस्रकम् ॥ २३॥ साङ्गार्चने साङ्गजपे यत्फलं तदवाप्रुयात्। उपासने स्तुतीरन्याः पठेदभ्युदयो हि सः॥ २४॥ इदं नामसहस्रं तु कीर्तयेन्नित्यकर्मवत्। चक्रराजार्चनं देव्या जपो नाम्नां च कीर्तनम्॥ २५॥ भक्तस्य कृत्यमेतावदन्यदभ्युदयं विदुः। भक्तस्यावश्यकमिदं नामसाहस्त्रकीर्तनम्॥ २६॥ तत्र हेतुं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं कुम्भसम्भव। पुरा श्रीललितादेवी भक्तानां हितकाम्यया॥ २७॥ वाग्देवीवशिनीमुख्याः समाहूयेदमब्रवीत्।

देव्युवाच

वाग्देवता विशन्याद्याः शृणुध्वं वचनं मम॥ २८॥ भवत्यो मत्प्रसादेन प्रोल्लसद्वाग्विभूतयः। मद्भक्तानां वाग्विभूतिप्रदाने विनियोजिताः॥ २९॥ मच्चक्रस्य रहस्यज्ञा मम नामपरायणाः। मम स्तोत्रविधानाय तस्मादाज्ञापयामि वः॥ ३०॥ कुरुध्वमङ्कितं स्तोत्रं मम नामसहस्त्रकम्। येन भक्तैः स्तुताया मे सद्यः प्रीतिः परा भवेत्॥ ३१॥

# श्रीहयग्रीव उवाच

इत्याज्ञप्ताः वचो देव्यः श्रीदेव्या ललिताम्बया। रहस्यैर्नामभिर्दिव्यैश्चकुः स्तोत्रमनुत्तमम्॥ ३२॥ रहस्यं नामसाहस्त्रमिति तद्विश्रुतं परम्। ततः कदाचित्सदसि स्थित्वा सिंहासनेऽम्बिका॥ ३३॥ स्वसेवावसरं प्रादात् सर्वेषां कुम्भसम्भव। सेवार्थमागतास्तत्र ब्रह्माणी ब्रह्मकोटयः॥ ३४॥ लक्ष्मीनारायणानां च कोटयः समुपागताः। गौरीकोटिसमेतानां रुद्राणामपि कोटयः॥ ३५॥ मन्त्रिणीदण्डिनीमुख्याः सेवार्थं यास्समागताः। शक्तयो विविधाकारास्तासां संख्या न विद्यते॥ ३६॥ दिव्योघा मानवौघाश्च सिद्धौघाश्च समागताः। तत्र श्रीललितादेवी सर्वेषां दर्शनं ददौ॥ ३७॥ तेषु दृष्टोपविष्टेषु स्वे स्वे स्थाने यथाक्रमम्। श्रीललितादेवीकटाक्षाक्षेपचोदिताः॥ ३८॥ उत्थाय विशनीमुख्या बद्धाञ्जलिपुटास्तदा। अस्तुवन्नामसाहस्रैः स्वकृतैर्लिलताम्बिकाम्॥ ३९॥ श्रुत्वा स्तवं प्रसन्नाभूललिता परमेश्वरी। ते सर्वे विस्मयं जग्मुर्ये तत्र सदिस स्थिताः॥ ४०॥ ततः प्रोवाच ललिता सदस्यान् देवतागणान्।

देव्युवाच

ममाज्ञयैव वाग्देव्यश्चकुः स्तोत्रमनुत्तमम्॥ ४१॥

अङ्कितं नामभिर्दिव्यैर्मम प्रीतिविधायकैः।
तत्पठध्वं सदा यूयं स्तोत्रं मत्प्रीतिवृद्धये॥४२॥
प्रवर्तयध्वं भक्तेषु मम नामसहस्रकम्।
इदं नामसहस्रं मे यो भक्तः पठते सकृत्॥४३॥
स मे प्रियतमो ज्ञेयस्तस्मै कामान् ददाम्यहम्।
श्रीचक्रे मां समभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीम्॥४४॥
पश्चान्नामसहस्रं मे कीर्तयेन्मम तुष्टये।
मामर्चयतु वा मा वा विद्यां जपतु वा न वा॥४५॥
कीर्तयेन्नामसाहस्त्रमिदं मत्प्रीतये सदा।
मत्प्रीत्या सकलान् कामांल्लभते नात्र संशयः॥४६॥
तस्मान्नामसहस्रं मे कीर्तयध्वं सदाऽऽदरात्।

### श्रीहयग्रीव उवाच

इति श्रीलिलतेशानी शास्ति देवान्सहानुगान्॥ ४७॥ सदाज्ञया तदारभ्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। शक्तयो मन्त्रिणीमुख्या इदं नामसहस्त्रकम्॥ ४८॥ पठिन्त भक्त्या सततं लिलतापरितुष्ट्ये। तस्मादवश्यं भक्तेन कीर्तनीयिमदं मुने॥ ४९॥ आवश्यकत्वे हेतुस्ते मया प्रोक्तो मुनीश्वर। इदानीं नामसाहस्त्रं वक्ष्यामि श्रद्धया शृणु॥ ५०॥

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रपूर्वभागो नाम प्रथमोऽध्याय:॥

#### ॥ न्यासः॥

ॐ अस्य श्री लिलतासहस्रनामस्तोत्रमालामहामन्त्रस्य विशन्यादिवाग्देवता ऋषयः। अनुष्टुप् छन्दः। श्रीलिलतापरमेश्वरी देवता। श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजम्। मध्यकूटेति शक्तिः। शिक्तकूटेति कीलकम्। मूलप्रकृतिरिति ध्यानम्।

#### करन्यास-

ॐ ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नम:। ॐ क्लीं तर्जनीभ्यां नम:। ॐ सौ: मध्यमाभ्यां नम:। ॐ सौ: अनामिकाभ्यां नम:। ॐ क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नम:। ॐ ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नम:।

# अङ्गन्यासः —

ॐ ऐं हृदयाय नम:। ॐ क्लीं शिरसे स्वाहा। ॐ सौ: शिखायै वषट्। ॐ सौ: कवचाय हुम्। ॐ क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ऐं अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्ध:।

> ॐ मम श्रीलिलतामहात्रिपुरसुन्दरीप्रसादिसिद्धिद्वारा चिन्तितफलावात्यर्थे जपे विनियोगः॥

# ध्यानम्—

सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरतारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम्।
पाणिभ्यामिलपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामिष्वकाम्॥
अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशांकुशपुष्पबाणचापाम्।
अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्॥
ध्यायेत्पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं

हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीम्। सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्ति सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्॥ सकुङ्कुमिवलेपनामळिकचुम्बिकस्तृरिकां समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशांकुशाम्। अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्॥

# लमित्यादिपञ्चपूजा

'लं' पृथिवीतत्त्वात्मिकायै श्रीलिलतादेव्यै गन्धं परिकल्पयामि 'हं' आकाश '' '' पुष्पं '' 'यं' वायु '' '' धूपं '' 'रं' विह्न '' '' दीपं ''

'सं' सर्वतत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै ताम्बूलादि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि।

# ततः पारायणं कुर्यात्— ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीमात्रे नमः

#### श्रीहयग्रीव उवाच

श्रीमहाराज्ञी श्रीमित्संहासनेश्वरी। श्रीमाता देवकार्यसमुद्यता॥१॥ चिदग्रिकुण्डसम्भूता चतुर्बाहुसमन्विता। उद्यद्भानुसहस्राभा रागस्वरूपपाशाढ्या क्रोधाकाराङ्कशोज्ज्वला॥ २॥ मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका। निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला 11311 चम्पकाशोकपुत्रागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता 11811 अष्टमीचन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषिका ॥ ५ ॥

| वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका             | 1       |
|--------------------------------------------|---------|
| वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना          | ॥ ६॥    |
| नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता             | 1       |
| ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा           | 11 9 11 |
| कदम्बमञ्जरीक्लृप्तकर्णपूरमनोहरा            | 1       |
| ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला                | 11 6 11 |
| पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः              | 1       |
| नवविद्रुमिबम्बश्रीन्यक्कारिदशनच्छदा        | 11 9 11 |
| शुद्धविद्याङ्कराकारद्विजपंक्तिद्वयोज्ज्वला | 1       |
| कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षिदिगन्तरा            | ॥१०॥    |
| निजसंलापमाधुर्यविनिर्भर्तिसतकच्छपी         | 1       |
| मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा          | ॥ ११॥   |
| अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता            | 1       |
| कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्थरा          | ॥१२॥    |
| कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता               | 1       |
| रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता       | ॥ १३॥   |
| कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी           | 1       |
| नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वयी              | ॥ १४॥   |
| लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा            | 1       |
| स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया            | ॥ १५॥   |
| अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी         | 1       |
| रत्निकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता           | ॥ १६॥   |
| कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता      | 1       |
| माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता           | ॥ १७॥   |
|                                            |         |

| इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका      | 1  |    |    |
|------------------------------------------|----|----|----|
| गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजियष्णुप्रपदान्विता  | 11 | 28 | II |
| <u>नखदीधितिसञ्छन्ननमज्जनतमोगुणा</u>      | 1  |    |    |
| पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा              | 11 | १९ | II |
| शिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा      | 1  |    |    |
| मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः            | H  | २० | H  |
| सर्वारुणाऽनवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता      | П  |    |    |
| शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा   | 11 | 28 | H  |
| सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका     | П  |    |    |
| चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्जब्रह्मासनस्थिता | H  | २२ | II |
| महापद्माटवीसंस्था कदम्बवनवासिनी          | 1  |    |    |
| सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी      | H  | २३ | II |
| देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा         | 1  |    |    |
| भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्विता      | 11 | २४ | II |
| सम्पत्करीसमारूढसिन्धुरव्रजसेविता         | 1  |    |    |
| अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता     | 11 | २५ | II |
| चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता           | 1  |    |    |
| गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणीपरिसेविता          | 11 | २६ | H  |
| किरिचक्ररथारूढदण्डनाथापुरस्कृता          | 1  |    |    |
| ज्वालामालिनिकाक्षिप्तविह्नप्राकारमध्यगा  | 11 | २७ | H  |
| भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता    | 1  |    |    |
| नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका       | H  | 26 | II |

| भण्डपुत्रवधोद्युक्तबालाविक्रमनन्दिता ।                |
|-------------------------------------------------------|
| मन्त्रिण्यम्बाविरचितविषंगवधतोषिता ॥ २९॥               |
| विशुक्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनन्दिता ।                   |
| कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा ॥ ३०॥               |
| महागणेशनिर्भिन्नविद्ययन्त्रप्रहर्षिता ।               |
| भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी ॥ ३१॥ |
| कराङ्गलिनखोत्पन्नानारायणदशाकृतिः ।                    |
| महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका ॥ ३२॥          |
| कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ।              |
| ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा ॥ ३३॥        |
| हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः ।                  |
| श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा ॥ ३४॥               |
| कण्ठाधःकटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी ।                   |
| शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी ॥ ३५॥                 |
| मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा।                    |
| कुलामृतैकरिसका कुलसङ्केतपालिनी॥ ३६॥                   |
| कुलाङ्गना कुलान्तःस्था कौलिनी कुलयोगिनी।              |
| अकुला समयान्तःस्था समयाचारतत्परा॥ ३७॥                 |
| मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी।                 |
| मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी॥ ३८॥           |
| आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी।            |
| सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी॥ ३९॥             |
| तडिल्लतासमरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता।                 |
| महाशक्तिः कुण्डलिनी बिसतन्तुतनीयसी॥४०॥                |

भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका। भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी॥ ४१॥ भद्रप्रिया भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा। शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी॥४२॥ शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना। शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना॥४३॥ निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला। निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा॥ ४४॥ नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया। नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा॥ ४५॥ निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा। नीरागा रागमथनी निर्मदा मदनाशिनी॥४६॥ निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी। निर्ममा ममताहन्त्री निष्पापा पापनाशिनी॥४७॥ निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी। नि:संशया संशयधी निर्भवा भवनाशिनी॥४८॥ निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी। निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा॥ ४९॥ निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया। दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा॥५०॥ दुराचारशमनी दोषवर्जिता। दुष्टदुरा सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता॥५१॥ सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा। सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी॥५२॥ सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी। माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया॥५३॥ महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी। महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः॥५४॥ महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला। महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी 114411 महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना। महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता॥ ५६॥ महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डवसाक्षिणी महाकामेशमहिषी महात्रिपुरसुन्दरी॥ ५७॥ चतुःषष्ट्युपचाराढ्या चतुःषष्टिकलामयी। महाचतुःषष्टिकोटियोगिनीगणसेविता 114611 मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा। चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा॥५९॥ चराचरजगन्नाथा चक्रराजनिकेतना। पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा॥६०॥ पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी। चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी॥ ६१॥ ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्माधर्मविवर्जिता। विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका॥६२॥ सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्थाविवर्जिता। सृष्टिकत्री ब्रह्मरूपा गोष्त्री गोविन्दरूपिणी॥६३॥

संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी। सदाशिवाऽनुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा॥ ६४॥ भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी। पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोद्री॥ ६५॥ उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात्॥६६॥ आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी। निजाज्ञारूपनिगमा पुण्यापुण्यफलप्रदा॥ ६७॥ श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका । सकलागमसंदोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका ॥ ६८॥ पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी। अम्बिकाऽनादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता॥६९॥ नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता। हींकारी हीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता॥ ७०॥ राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना। रञ्जनी रमणी रस्या रणिकङ्किणिमेखला॥ ७१॥ रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया। रक्षाकरी राक्षसन्नी रामा रमणलम्पटा॥७२॥ काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया। कल्याणी जगतीकन्दा करुणारससागरा॥ ७३॥ कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरीप्रिया। वामनयना वारुणीमद्विह्वला॥ ७४॥ विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी। विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी॥ ७५॥

क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी। क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता॥ ७६॥ विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला। वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी॥ ७७॥ भक्तिमत्कल्पलितका पशुपाशिवमोचिनी। संहताशेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका॥ ७८॥ तापत्रयाग्निसंतप्तसमाह्नादनचन्द्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोऽपहा॥ ७९॥ चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी। स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसंतितः ॥८०॥ परा प्रत्यक्चितीरूपा पश्यन्ती परदेवता। मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसहंसिका॥८१॥ कामेश्वरप्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता। शृङ्गाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता॥ ८२॥ ओड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी। रहोयागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता॥ ८३॥ सद्यः प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता। षडङ्गदेवतायुक्ता षाड्गुण्यपरिपूरिता॥ ८४॥ नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी। नित्याषोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी॥८५॥ प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी। मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी॥ ८६॥

व्यापिनी विविधाकारा विद्याविद्यास्वरूपिणी। महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौमुदी 110011 भक्तहार्दतमोभेदभानुमद्भानुसंततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी॥८८॥ शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता। अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा॥ ८९॥ चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका। गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजवृन्दनिषेविता॥ ९०॥ तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता। निःसीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी॥ ९१॥ मद्घूणितरक्ताक्षी मद्पाटलगण्डभूः। चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया॥ ९२॥ कुशला कोमलाकारा कुरुकुछा कुलेश्वरी। कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता॥ ९३॥ कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः। शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी ॥ ९४॥ तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षीकामरूपिणी। मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी॥ ९५॥ सुमुखी नलिनी सुभूः शोभना सुरनायिका। कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी ॥ ९६॥ वज्रेश्वरी वामदेवी वयोऽवस्थाविवर्जिता। सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी॥ ९७॥ विशुद्धिचक्रनिलयाऽऽरक्तवर्णा त्रिलोचना। खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता॥ ९८॥

पायसान्नप्रिया त्ववस्था पशुलोकभयंकरी। अमृतादिमहाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी॥ ९९॥ अनाहताब्जनिलया श्यामाभा वदनद्वया। दंष्ट्रोज्ज्वलाऽक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता॥ १००॥ कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया। महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बास्वरूपिणी॥ १०१॥ मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता। वजादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता॥ १०२॥ रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा। समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बास्वरूपिणी॥ १०३॥ स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा। शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता॥ १०४॥ मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता। दध्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी॥ १०५॥ मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्ताऽस्थिसंस्थिता। अङ्कुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता॥ १०६॥ मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बास्वरूपिणी। आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना॥ १०७॥ मजासंस्था हंसवतीमुख्यशक्तिसमन्विता। हरिद्रान्नैकरिसका हाकिनीरूपधारिणी॥ १०८॥ सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता। सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी॥ १०९॥ सर्वोदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी। स्वाहा स्वधा मितर्मेधा श्रुति स्मृतिरनुत्तमा॥ ११०॥

पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना। पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका॥ १११॥ विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः। सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी॥ ११२॥ अग्रगण्याऽचिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी। कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता॥ ११३॥ ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमीकुसुमप्रभा। मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी॥ ११४॥ नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी। मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी॥ ११५॥ पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी। माध्वीपानालसा मत्ता मातृकावर्णरूपिणी॥ ११६॥ महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता। महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी ॥ ११७॥ आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता। श्रीषोडशाक्षरीविद्या त्रिकूटा कामकोटिका॥ ११८॥ कटाक्षिकङ्करीभूतकमलाकोटिसेविता शिरःस्थिता चन्द्रनिभा भालस्थेन्द्रधनुःप्रभा॥ ११९॥ हृदयस्था रविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका। दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी॥ १२०॥ दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी। गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः॥ १२१॥

देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी। प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता ॥ १२२॥ कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी। सचामररमावाणीसव्यदक्षिणसेविता ॥ १२३॥ आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः। अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा॥ १२४॥ क्लींकारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी। त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी॥ १२५॥ त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता। उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता॥ १२६॥ विश्वगर्भा स्वर्णगर्भाऽवरदा वागधीश्वरी। ध्यानगम्याऽपरिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा॥ १२७॥ सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी। लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डला॥ १२८॥ अदृश्या दृश्यरिहता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता। योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा॥ १२९॥ इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिणी। सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी॥ १३०॥ अष्टमूर्तिरजाजैत्री लोकयात्राविधायिनी। एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वेता द्वैतवर्जिता॥१३१॥ अन्नदा वसुदा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी। बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया॥ १३२॥

भाषारूपा बृहत्सेना भावाऽभावविवर्जिता। सुखाराध्या शुभकरी शोभनासुलभागतिः॥ १३३॥ राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा। राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता॥ १३४॥ राज्यलक्ष्मी: कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी। साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला॥ १३५॥ दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी। सर्वार्थदात्री सावित्री सिच्चदानन्दरूपिणी॥ १३६॥ देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी। सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुहारूपिणी॥ १३७॥ सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता। सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी॥ १३८॥ कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही। गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया॥ १३९॥ स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी। सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी॥ १४०॥ चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी। नामपारायणप्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी॥ १४१॥ मिथ्याजगद्धिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी। लास्यप्रिया लयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता॥ १४२॥ भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला। दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा॥ १४३॥

भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकिघनाघना। रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका ॥ १४४॥ महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना। अपर्णा चिण्डका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी॥ १४५॥ क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी। त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका॥ १४६॥ स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपापुष्पनिभाकृतिः। ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता॥ १४७॥ दुराराध्या दुराधर्षा पाटलीकुसुमप्रिया। महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया॥ १४८॥ वीराराध्या विराइरूपा विरजा विश्वतोमुखी। प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी॥ १४९॥ मार्तण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधूः। त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा॥ १५०॥ सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्यपरायणा। कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी॥ १५१॥ कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रसशेवधिः। पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा॥ १५२॥ परंज्योतिः परंधाम परमाणुः परात्परा। पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी॥ १५३॥ मूर्ताऽमूर्ताऽनित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका। सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिणी सती॥ १५४॥ ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता। प्रसवित्री प्रचण्डाऽऽज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः॥ १५५॥ प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी। विशृंखला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसू:॥ १५६॥ मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी। भावज्ञा भवरोगद्मी भवचक्रप्रवर्तिनी॥ १५७॥ छन्दःसारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी। उदारकोर्तिरुद्दामवैभवा वर्णरूपिणी॥ १५८॥ जन्ममृत्युजरातप्तजनविश्रान्तदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीता कलात्मिका॥ १५९॥ गम्भीरा गगनान्तःस्था गर्विता गानलोलुपा। कल्पनारहिता काष्ठाऽकान्ता कान्तार्धविग्रहा।। १६०॥ कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता। कनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी॥ १६१॥ अजा क्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी। अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा॥ १६२॥ त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी। निरामया निरालम्बा स्वात्मारामा सुधासृतिः॥ १६३॥ संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी॥१६४॥ धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी। विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी॥ १६५॥ विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी। अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी॥ १६६॥

वीरगोष्टीप्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी। विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना॥ १६७॥ तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी। सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी॥ १६८॥ सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी। स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता॥ १६९॥ चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया। सदोदिता सदातुष्टा तरुणादित्यपाटला॥ १७०॥ दक्षिणादक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा। कौलिनीकेवलाऽनर्घ्यंकैवल्यपददायिनी ॥ १७१॥ स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा। मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः॥ १७२॥ विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी। प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी॥ १७३॥ व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी। पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी ॥ १७४॥ पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसंख्योपचारिणी। शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी॥ १७५॥ धरा धरासुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी। लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका॥ १७६॥ बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीलाविनोदिनी। सुमङ्गली सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनी॥ १७७॥

सुवासिन्यर्चनप्रीताऽऽशोभना शुद्धमानसा।
विन्दुतर्पणसंतुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका॥१७८॥
दशमुद्रासमाराध्या त्रिपुराश्रीवशङ्करी।
ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी॥१७९॥
योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा।
अनघाऽद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी॥१८०॥
अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी।
अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका ॥१८१॥
आबालगोपविदिता सर्वानुङ्ख्यशासना।
श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी॥१८२॥
श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी लिताम्बिका।
एवं श्रीलितादेव्या नाम्नां साहस्त्रकं जगुः॥१८३॥

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रकथनं नाम द्वितीयोऽध्याय:॥



इत्येवं नामसाहस्रं कथितं ते घटोद्भव। रहस्यानां रहस्यं च लिलताप्रीतिदायकम्॥१॥ अनेन सदृशं स्तोत्रं न भूतं न भिवष्यित। सर्वरोगप्रशमनं सर्वसम्पत्प्रवर्धनम्॥२॥ सर्वापमृत्युशमनं कालमृत्युनिवारणम्। सर्वज्वरार्तिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकम्॥३॥

पुत्रप्रदमपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम्। इदं विशेषाच्छ्रीदेव्याः स्तोत्रं प्रीतिविधायकम्॥ ४॥ जपेन्नित्यं प्रयत्नेन ललितोपास्तिततपरः। प्रातः स्नात्वा विधानेन सन्ध्याकर्म समाप्य च॥ ५ ॥ पूजागृहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्चयेत्। विद्यां जपेत् सहस्रं वा त्रिशतं शतमेव वा॥ ६ ॥ रहस्यनामसाहस्त्रमिदं पश्चात् पठेन्नरः। जन्ममध्ये सकृच्यापि य एवं पठते सुधी:॥ ७ ॥ तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणु त्वं कुम्भसम्भव। गङ्गादिसर्वतीर्थेषु यः स्नायात् कोटिजन्मसु॥ ८॥ कोटिलिङ्गप्रतिष्ठां तु यः कुर्यादिवमुक्तके। कुरुक्षेत्रे तु यो दद्यात्कोटिवारं रविग्रहे॥ ९॥ कोटिं सौवर्णभाराणां श्रोत्रियेषु द्विजन्मसु। यः कोटिहयमेधानामाहरेद् गाङ्गरोधिस ॥ १०॥ आचरेत् कूपकोटीर्यो निर्जले मरुभूतले। दुर्भिक्षे यः प्रतिदिनं कोटिब्राह्मणभोजनम्॥ ११॥ श्रद्धया परया कुर्यात् सहस्त्रपरिवत्सरान्। तत्पुण्यं कोटिगुणितं लभेत् पुण्यमनुत्तमम्॥ १२॥ रहस्यनामसाहस्रे नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात्। रहस्यनामसाहस्त्रे नामैकमपि यः पठेत्॥१३॥ तस्य पापानि नश्यन्ति महान्त्यपि न संशयः। नित्यकर्माननुष्ठानान्निषिद्धकरणादपि॥ १४॥

यत्पापं जायते पुंसां तत्सर्वं नश्यति ध्रुवम्। बहुनाऽत्र किमुक्तेन शृणु त्वं कुम्भसम्भव॥ १५॥ अत्रैकनाम्रो या शक्तिः पातकानां निवर्तने। तन्निवर्त्यमघं कर्तुं नालं लोकाश्चतुर्दश॥१६॥ यस्त्यक्तवा नामसाहस्रं पापहानिमभीप्सति। स हि शीतनिवृत्त्यर्थं हिमशैलं निषेवते॥ १७॥ भक्तो यः कीर्तयेन् नित्यमिदं नामसहस्रकम्। तस्मै श्रीललितादेवी प्रीताभीष्टं प्रयच्छति॥ १८॥ अकीर्तयन्निदं स्तोत्रं कथं भक्तो भविष्यति। नित्यसङ्कीर्तनाशक्तः कीर्तयेत् पुण्यवासरे॥ १९॥ संक्रान्तौ विषुवे चैव स्वजन्मत्रितयेऽयने। नवम्यां वा चतुर्दश्यां सितायां शुक्रवासरे॥ २०॥ कीर्तयेन्नामसाहस्त्रं पौर्णमास्यां विशेषतः। पौर्णमास्यां चन्द्रिबम्बे ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम्॥ २१॥ पञ्चोपचारैः सम्पूज्य पठेन्नामसहस्रकम्। सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति दीर्घायुष्यं च विन्दति॥ २२॥ अयमायुष्करो नाम प्रयोगः कल्पनोदितः। ज्वरातं शिरसि स्पृष्टा पठेन्नामसहस्त्रकम्॥ २३॥ तत्क्षणात् प्रशमं याति शिरस्तोदो ज्वरोऽपि च। सर्वव्याधिनिवृत्त्यर्थे स्पृष्ट्वा भस्म जपेदिदम्॥ २४॥ तद्भस्मधारणादेव नश्यन्ति व्याधयः क्षणात्। जलं सम्मन्त्र्य कुम्भस्थं नामसाहस्रतो मुने॥ २५॥

अभिषिञ्चेद् ग्रहग्रस्तान् ग्रहा नश्यन्ति तत्क्षणात्। सुधासागरमध्यस्थां ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम्।। २६।। यः पठेन्नामसाहस्रं विषं तस्य विनश्यति। वन्ध्यानां पुत्रलाभाय नामसाहस्त्रमन्त्रितम्॥ २७॥ नवनीतं प्रदद्यात्तु पुत्रलाभो भवेद् ध्रुवम्। देव्याः पाशेन सम्बद्धामाकृष्टामङ्कशेन च॥ २८॥ ध्यात्वाऽभीष्टां स्त्रियं रात्रौ पठेन्नामसहस्त्रकम्। आयाति स्वसमीपं सा यद्यप्यन्तःपुरं गता॥ २९॥ राजाकर्षणकामश्चेद्राजावसथदिङ्मुख: त्रिरात्रं यः पठेदेतच्छ्रीदेवीध्यानतत्परः॥ ३०॥ स राजा पारवश्येन मातङ्गं वा तुरङ्गमम्। आरुह्यायाति निकटं दासवत् प्रणिपत्य च॥ ३१॥ तस्मै राज्यं च कोशं च दद्यादेव वशङ्गतः। रहस्यनामसाहस्रं यः कीर्तयति नित्यशः॥३२॥ तन्मुखालोकमात्रेण मुह्येल्लोकत्रयं मुने। यस्त्वदं नामसाहस्रं सकृत् पठित भक्तिमान्॥ ३३॥ तस्य ये शत्रवस्तेषां निहन्ता शरभेश्वरः। यो वाऽभिचारं कुरुते नामसाहस्त्रपाठके॥ ३४॥ निवर्त्य तिक्रियां हन्यात् तं वै प्रत्यिङ्गरा स्वयम्। ये क्रूरदृष्ट्या वीक्षन्ते नामसाहस्त्रपाठकम्॥ ३५॥ तानन्थान् कुरुते क्षिप्रं स्वयं मार्ताण्डभैरवः। धनं यो हरते चौरो नामसाहस्रजापिन:॥३६॥

यत्र कुत्र स्थितं वापि क्षेत्रपालो निहन्ति तम्। विद्यासु कुरुते वादं यो विद्वान् नामजापिना॥ ३७॥ तस्य वाक्स्तम्भनं सद्यः करोति नकुलेश्वरी। यो राजा कुरुते वैरं नामसाहस्रजापिन:॥३८॥ चतुरङ्गबलं तस्य दण्डिनी संहरेत् स्वयम्। यः पठेन्नामसाहस्रं षण्मासं भक्तिसंयुतः॥३९॥ लक्ष्मीश्राञ्चल्यरहिता सदा तिष्ठति तद्गृहे। मासमेकं प्रतिदिनं त्रिवारं यः पठेन्नरः॥४०॥ भारती तस्य जिह्वाग्रे रङ्गे नृत्यति नित्यशः। यस्त्वेकवारं पठित पक्षमेकमतिन्द्रतः॥ ४१॥ मुह्यन्ति कामवशगा मृगाक्ष्यस्तस्य वीक्षणात्। यः पठेन्नामसाहस्त्रं जन्ममध्ये सकृत्ररः॥४२॥ तद्दृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्विकल्बिषैः। यो वेत्ति नामसाहस्त्रं तस्मै देयं द्विजन्मने॥४३॥ अन्नं वस्त्रं धनं धान्यं नान्येभ्यस्तु कदाचन। श्रीमन्त्रराजं यो वेत्ति श्रीचक्रं यः समर्चिति॥४४॥ यः कीर्तयित नामानि तं सत्पात्रं विदुर्बुधाः। तस्मै देयं प्रयत्नेन श्रीदेवीप्रीतिमिच्छता॥ ४५॥ न कीर्तयति नामानि मन्त्रराजं न वेत्ति यः। पशुतुल्यः स विज्ञेयस्तस्मै दत्तं निरर्थकम्॥ ४६॥ परीक्ष्य विद्याविदुषस्तेभ्यो दद्याद्विचक्षणः। श्रीमन्त्रराजसदृशो यथा मन्त्रो न विद्यते॥ ४७॥

देवता ललितातुल्या यथा नास्ति घटोद्भव। रहस्यनामसाहस्रतुल्या नास्ति तथा स्तुतिः॥४८॥ लिखित्वा पुस्तके यस्तु नामसाहस्त्रमुत्तमम्। समर्चयेत् सदा भक्त्या तस्य तुष्यति सुन्दरी॥ ४९॥ बहुनाऽत्र किमुक्तेन शृणु त्वं कुम्भसम्भव। नानेन सदृशं स्तोत्रं सर्वतन्त्रेषु विद्यते॥५०॥ तस्मादुपासको नित्यं कीर्तयेदिदमादरात्। एभिर्नामसहस्त्रेस्तु श्रीचक्रं योऽर्चयेत् सकृत्॥ ५१॥ पद्मैर्वा तुलसीपुष्पैः कह्नारैर्वा कदम्बकैः। चम्पकैर्जातिकुसुमैर्मिल्लिकाकरवीरकैः ॥५२॥ उत्पलैर्बिल्वपत्रैर्वा कुन्दकेसरपाटलै:। अन्यैः सुगन्धिकुसुमैः केतकीमाधवीमुखैः॥५३॥ तस्य पुण्यफलं वक्तुं न शक्नोति महेश्वरः। सा वेत्ति ललितादेवी स्वचक्रार्चनजं फलम्॥ ५४॥ अन्ये कथं विजानीयुर्जह्याद्याः स्वल्पमेधसः। प्रतिमासं पौर्णमास्यामेभिर्नामसहस्रकै: ॥ ५५ ॥ रात्रौ यश्चक्रराजस्थामर्चयेत् परदेवताम्। स एव लिलतारूपस्तद्रूपा लिलता स्वयम्॥५६॥ न तयोर्विद्यते भेदो भेदकृत् पापकृद् भवेत्। महानवम्यां यो भक्तः श्रीदेवीं चक्रमध्यगाम्॥ ५७॥ अर्चयेन्नामसाहस्रैस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता। यस्तु नामसहस्रेण शुक्रवारे समर्चयेत्॥५८॥

चक्रराजे महादेवीं तस्य पुण्यफलं शृणु। सर्वान् कामानवाप्येह सर्वसौभाग्यसंयुतः॥५९॥ पुत्रपौत्रादिसंयुक्तो भुक्त्वा भोगान् यथेप्सितान्। अन्ते श्रीललितादेव्याः सायुज्यमितदुर्लभम्॥६०॥ प्रार्थनीयं शिवाद्येश्च प्राप्नोत्येव न संशयः। यः सहस्रं ब्राह्मणानामेभिनीमसहस्रकैः॥६१॥ समर्च्य भोजयेद् भक्त्या पायसापूपषड्रसै:। तस्मै प्रीणाति ललिता स्वसाम्राज्यं प्रयच्छति॥ ६२॥ न तस्य दुर्लभं वस्तु त्रिषु लोकेषु विद्यते। निष्कामः कीर्तयेद्यस्तु नामसाहस्त्रमुत्तमम्॥६३॥ ब्रह्मज्ञानमवाप्रोति येन मुच्येत बन्धनात्। धनार्थी धनमाप्नोति यशोऽर्थी चाप्नुयाद्यशः॥६४॥ विद्यार्थी चापुयाद्विद्यां नामसाहस्त्रकीर्तनात्। नानेन सदूशं स्तोत्रं भोगमोक्षप्रदं मुने॥ ६५॥ कीर्तनीयमिदं तस्माद् भोगमोक्षार्थिभिनरैः। चतुराश्रमनिष्ठेश्च कीर्तनीयमिदं सदा॥ ६६॥ स्वधर्मसमनुष्ठानवैकल्यपरिपूर्तये कलौ पापैकबहुले धर्मानुष्ठानवर्जिते॥ ६७॥ नामानुकीर्तनं मुक्त्वा नृणां नान्यत् परायणम्। लौकिकाद्वचनान्मुख्यं विष्णुनामानुकीर्तनम्॥ ६८॥ विष्णुनामसहस्राच्य शिवनामैकमुत्तमम्। शिवनामसहस्राच्य देव्या नामैकमुत्तमम्॥६९॥

देवीनामसहस्राणि कोटिशः सन्ति कुम्भज। तेषु मुख्यं दशविधं नामसाहस्त्रमुच्यते॥ ७०॥ रहस्यनामसाहस्त्रमिदं शस्तं दशस्विप। तस्मात् संकीर्तयेन्नित्यं कलिदोषनिवृत्तये॥ ७१॥ मुख्यं श्रीमातृनामेति न जानन्ति विमोहिताः। विष्णुनामपराः केचिच्छिवनामपराः परे॥७२॥ न कश्चिदपि लोकेषु ललितानामतत्परः। येनान्यदेवतानाम कीर्तितं जन्मकोटिषु॥ ७३॥ तस्यैव भवति श्रद्धा श्रीदेवीनामकीर्तने। चरमे जन्मनि यथा श्रीविद्योपासको भवेत्॥ ७४॥ नामसाहस्त्रपाठश्च तथा चरमजन्मनि। यथैव विरला लोके श्रीविद्याराजवेदिनः॥ ७५॥ तथैव विरला गुह्यनामसाहस्त्रपाठकाः। मन्त्रराजजपश्चैव चक्रराजार्चनं तथा।। ७६।। रहस्यनामपाठश्च नाल्पस्य तपसः फलम्। अपठन् नामसाहस्त्रं प्रीणयेद्यो महेश्वरीम्॥ ७७॥ स चक्षुषा विना रूपं पश्येदेव विमृढधी:। रहस्यनामसाहस्रं त्यक्त्वा यः सिद्धिकामुकः ॥ ७८ ॥ स भोजनं विना नूनं क्षुन्निवृत्तिमभीप्सित। यो भक्तो ललितादेव्याः स नित्यं कीर्तयेदिदम्॥ ७९॥ नान्यथा प्रीयते देवी कल्पकोटिशतैरिप। तस्माद्रहस्यनामानि श्रीमातुः प्रयतः पठेत्॥८०॥

इति ते कथितं स्तोत्रं रहस्यं कुम्भसम्भव।
नाविद्यावेदिने ब्रूयान्नाभक्ताय कदाचन॥८१॥
यथैव गोप्या श्रीविद्या तथा गोप्यमिदं मुने।
पशुतुल्येषु न ब्रूयाज्जनेषु स्तोत्रमुक्तमम्॥८२॥
यो ददाति विमूढात्मा श्रीविद्यारिहताय तु।
तस्मै कुप्यन्ति योगिन्यः सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः॥८३॥
रहस्यनामसाहस्रं तस्मात् संगोपयेदिदम्।
स्वातन्त्र्येण मया नोक्तं तवापि कलशोद्भव॥८४॥
लिलताप्रेरणादेव मयोक्तं स्तोत्रमुक्तमम्।
कीर्तनीयमिदं भक्त्या कुम्भयोने निरन्तरम्॥८५॥
तेन तुष्टा महादेवी तवाभीष्टं प्रदास्यति।
स्ता उवाच

इत्युक्त्वा श्रीहयग्रीवो ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम्। आनन्दमग्रहृदयः सद्यः पुलिकतोऽभवत्॥ ८६॥

> इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ललितोपाख्याने हयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रे फलनिरूपणं नाम तृतीयोऽध्याय:॥



# अथ श्रीललितासहस्रनामावलिः

१ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। २ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीमहाराज्ये नमः। ३ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीमित्संहासनेश्वर्ये नमः। ४ ॐ ऐं हीं श्रीं चिदग्निकुण्ड-सम्भूतायै नमः। ५ ॐ ऐं हीं श्रीं देवकार्य-समुद्यतायै नमः। ६ ॐ ऐं हीं श्रीं उद्यद्धानु-सहस्त्राभायै नमः। ७ ॐ ऐं हीं श्रीं चतुर्बाहु-समन्वितायै नमः। ८ ॐ ऐं हीं श्रीं रागस्वरूप-पाशाढ्यायै नमः। ९ ॐ ऐं हीं श्रीं क्रोधाकाराङ्क्षशो-ञ्चलायै नमः। १० ॐ ऐं हीं श्रीं मनोरूपेक्ष-कोदण्डायै नमः। १९ ॐ ऐं हीं श्रीं पञ्चतन्मात्र-सायकायै नमः। १२ ॐ ऐं हीं श्रीं निजारुणप्रभा-पुरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डलायै नमः। १३ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं चम्पकाशोकपुत्राग-सौगन्धिकलसत्कचायै नमः। १४ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कुरुविन्दमणिश्रेणी-कनत्कोटीरमण्डितायै १५ ॐ ऐं हीं श्रीं अष्टमीचन्द्रविभ्राज-दलिकस्थलशोभितायै नमः।

१६ ॐ ऐं हीं श्रीं मुखचन्द्रकलङ्काभ-मुगनाभिविशेषिकायै नमः। १७ ॐ ऐं हीं श्रीं वदनस्मरमाङ्गल्य-गृहतोरणचिल्लिकायै नमः। १८ ॐ ऐं हीं श्रीं वक्त्रलक्ष्मीपरीवाह-चलन्मीनाभलोचनायै नमः। १९ ॐ ऐं हीं श्रीं नवचम्पकपुष्पाभ-नासादण्डविराजितायै नमः। २० ॐ ऐं हीं श्रीं ताराकान्ति-तिरस्कारिनासाभरणभासुरायै नमः। २१ ॐ ऐं हीं श्रीं कदम्बमञ्जरीक्लूप्त-कर्णपूरमनोहरायै नमः। २२ ॐ ऐं हीं श्रीं ताटङ्कयुगलीभूत-तपनोडुपमण्डलायै नमः। २३ ॐ ऐं हीं श्रीं पद्मरागशिलादर्श-परिभाविकपोलभुवे नमः। २४ ॐ ऐं हीं श्रीं नवविद्रुमिबम्बश्री-न्यकारिदशनच्छदायै नमः। २५ ॐ ऐं हीं श्रीं शुद्धविद्याङ्कुरा-कारद्विजपंक्तिद्वयोज्ज्वलायै नमः। २६ ॐ ऐं हीं श्रीं कर्प्रवीटिकामोद-समाकर्षिदिगन्तरायै नमः। २७ ॐ ऐं हीं श्रीं निजसंह्रापमाध्य-विनिर्भर्त्सितकच्छप्यै नमः। २८ ॐ ऐं हीं श्रीं मन्दस्मितप्रभाप्र-मज्जत्कामेशमानसायै नमः।

२९ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं अनाकलितसादुश्य-

चिबुकश्रीविराजितायै नमः।

३० ॐ ऐं हीं श्रीं कामेशबद्धमाइत्य-सूत्रशोभितकन्धरायै नमः। ३१ ॐ ऐं हीं श्रीं कनकाङ्गदकेयूर-कमनीयभुजान्वितायै नमः। ३२ ॐ ऐं हीं श्रीं रत्नग्रैवेयचिन्ताक-लोलमुक्ताफलान्वितायै नमः। ३३ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वरप्रेमरत्न-मणिप्रतिपणस्तन्यै नमः। ३४ ॐ ऐं हीं श्रीं नाभ्यालवाल-रोमालिलताफलकुचद्वय्यै नमः। ३५ ॐ ऐं हीं श्रीं लक्ष्यरोमलता-धारतासमुन्नेयमध्यमायै नमः। ३६ ॐ ऐं हीं श्रीं स्तनभारदलन्मध्य-पट्टबन्धवलित्रयायै नमः। ३७ ॐ ऐं हीं श्रीं अरुणारुण-कौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतट्यै नमः। ३८ ॐ ऐं हीं श्रीं रत्नििङ्किणिका-रम्यरशनादामभूषितायै नमः। ३९ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेशज्ञात-सौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्वतायै नमः। ४० ॐ ऐं हीं श्रीं माणिक्यमुकुटा-कारजानुद्वयविराजितायै नमः। ४१ ॐ ऐं हीं श्रीं इन्द्रगोपपरिक्षिप्त-स्मरतूणाभजङ्घिकायै नमः। ४२ ॐ ऐं हीं श्रीं गूढगुल्फायै नमः। ४३ ॐ ऐं हीं श्रीं कूर्मपृष्ठजियष्णु-प्रपदान्वितायै नमः। ४४ ॐ ऐं हीं श्रीं नखदीधितसञ्खन-नमज्जनतमोगुणायै नमः। ४५ ॐ ऐं हीं श्रीं पदद्वयप्रभाजाल-पराकृतसरोरुहायै नमः।

४६ ॐ ऐं हीं श्रीं शिञ्जानमणिमञ्जीर-मण्डितश्रीपदाम्बुजायै नमः। ४७ ॐ ऐं हीं श्रीं मरालीयन्दगमनायै नमः। ४८ ॐ ऐं हीं श्रीं महालावण्य-शेवधये नमः। ४९ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वारुणायै नमः। ५० ॐ ऐं हीं श्रीं अनवद्याङ्गर्ये नमः। ५१ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वाभरण-भूषितायै नमः। ५२ ॐ ऐं हीं श्रीं शिवकामेश्वराङ्क-स्थायै नमः। ५३ ॐ ऐं हीं श्रीं शिवायै नम:। ५४ ॐ ऐं हीं श्रीं स्वाधीनवल्लभायै नमः। ५५ ॐ ऐं हीं श्रीं सुमेरुमध्य-शृङ्गस्थायै नमः। ५६ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीमन्नगर-नायिकायै नमः। ५७ ॐ ऐं हीं श्रीं चिन्तामणिगृहान्त:-स्थायै नमः। ५८ ॐ ऐं हीं श्रीं पञ्चब्रह्मासनस्थितायै नमः। ५९ ॐ ऐं हीं श्रीं महापद्माटवीसंस्थायै नमः। ६० ॐ ऐं हीं श्रीं कदम्बवनवासिन्यै नमः। ६१ ॐ ऐं हीं श्रीं सुधासागरमध्यस्थायै नमः। ६२ ॐ ऐं हीं श्रीं कामाक्ष्ये नमः। ६३ ॐ ऐं हीं श्रीं कामदायिन्यै नम:। ६४ ॐ ऐं हीं श्रीं देवर्षिगणसंघात-स्त्रयमानात्मवैभवायै नमः।

६५ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भण्डासुरवधोद्युक्त-शक्तिसेनासमन्वितायै नमः। ६६ ॐ ऐं हीं श्रीं सम्पत्करीसमारूढ-सिन्ध्रव्रजसेवितायै नमः। ६७ ॐ ऐं हीं श्रीं अश्वारूढाधिष्ठिताश्व-कोटिकोटिभिरावृतायै नमः। ६८ ॐ ऐं हीं श्रीं चक्रराजरथारूढ-सर्वायुधपरिष्कृतायै नमः। ६९ ॐ ऐं हीं श्रीं गेयचक्ररथारूढ-मन्त्रिणीपरिसेवितायै नमः। ७० ॐ ऐं हीं श्रीं किरिचक्ररथारूढ-दण्डनाथापुरस्कृतायै नमः। ७१ ॐ ऐं हीं श्रीं ज्वालामालिनिका-क्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगायै नमः। ७२ ॐ ऐं हीं श्रीं भण्डसैन्यवधो-द्युक्तशक्तिविक्रमहर्षितायै नमः। ७३ ॐ ऐं हीं श्रीं नित्यापराक्रमा-टोपनिरीक्षणसमुत्सुकायै नमः। ७४ ॐ ऐं हीं श्रीं भण्डपुत्रवधो-द्युक्तबालाविक्रमनन्दितायै नमः। ७५ ॐ ऐं हीं श्रीं मन्त्रिण्यम्बा-विरचित विषंगवधतोषितायै नमः। ७६ ॐ ऐं हीं श्रीं विशुक्रप्राण-हरणवारहीवीर्यनन्दितायै नमः। ७७ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कामेश्वरमुखालोक-कल्पित श्रीगणेश्वरायै नमः। ७८ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महागणोशनिभिन्न-विघयन्त्रप्रहर्षितायै नमः। ७९ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्त-शस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिण्यै नमः।

८० ॐ ऐं हीं श्रीं कराङ्गुलिनखोत्पन्न-नारायणदशाकृत्यै नमः। ८१ ॐ ऐं हीं श्रीं महापाशुपतास्त्राग्नि-निर्दग्धासुरसैनिकायै नमः। ८२ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वरास्त्रनिर्दग्ध-सभण्डासुरशून्यकायै नमः। ८३ ॐ ऐं हीं श्रीं ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादि-देवसंस्तुतवैभवायै नमः। ८४ ॐ ऐं हीं श्रीं हरनेत्राग्निसंदग्ध-कामसंजीवनौषध्यै नमः। ८५ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीमद्वाग्भवकूटैक-स्वरूपमुखपङ्कजायै नमः। ८६ ॐ ऐं हीं श्रीं कण्ठाध:कटिपर्यन्त-मध्यकूटस्वरूपिण्यै नमः। ८७ ॐ ऐं हीं श्रीं शक्तिकूटैकतापन्न-कट्यधोभागधारिण्यै नमः। ८८ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मूलमन्त्रात्मिकायै नमः। ८९ ॐ ऐं हीं श्रीं मूलकूटत्रय-कलेवरायै नमः। ९० ॐ ऐं हीं श्रीं कुलामृतैक-रसिकायै नमः। ९१ ॐ ऐं हीं श्रीं कुलसङ्केतपालिन्ये नमः। ९२ ॐ ऐं हीं श्रीं कुलाङ्गनायै नम:। ९३ ॐ ऐं हीं श्रीं कुलान्तःस्थायै नमः। १४ ॐ ऐं हीं श्रीं कौलिन्यै नम:। ९५ ॐ ऐं हीं श्रीं कुलयोगिन्यै नमः। ९६ ॐ ऐं हीं श्रीं अकुलायै नम:। ९७ ॐ ऐं हीं श्रीं समयान्त:स्थायै

नमः ।

९८ ॐ ऐं हीं श्रीं समयाचारतत्परायै नमः।

९९ ॐ ऐं हीं श्रीं मूलाधारैक-निलयायै नमः।

१०० ॐ ऐं हीं श्रीं ब्रह्मग्रन्थि-विभेदिन्यै नम:।

१०१ ॐ ऐं ह्वीं श्रीं मणिपूरान्त-रुदितायै नमः।

१०२ ॐ ऐं ह्वीं श्रीं विष्णुग्रन्थि-विभेदिन्यै नम:।

१०३ ॐ ऐं ह्वीं श्रीं आज्ञाचक्रान्तरा-लस्थायै नमः।

१०४ ॐ ऐं हीं श्रीं रुद्रग्रन्थिवि-भेदिन्यै नमः।

१०५ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सहस्त्राराम्बुजा-रूढायै नम:।

१०६ ॐ ऐं हीं श्रीं सुधासाराभि-वर्षिण्यै नमः।

१०७ ॐ ऐं हीं श्रीं तडिल्लता-समरुच्ये नमः।

१०८ ॐ ऐं हीं श्रीं षट्चक्रोपरि-संस्थितायै नमः।

१०९ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महाशक्त्यै नमः।

११० ॐ ऐं हीं श्रीं कुण्डलिन्यै नमः।

१११ ॐ ऐं हीं श्रीं बिसतन्तुतनी-

यस्यै नमः।

११२ ॐ ऐं हीं श्रीं भवान्यै नमः।

११३ ॐ ऐं हीं श्रीं भावना-गम्यायै नमः।

११४ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भवारण्यकुठारि-कायै नम:।

११५ ॐ ऐं हीं श्रीं भद्रप्रियायै नमः।

११६ ॐ ऐं हीं श्रीं भद्रमूर्तये नमः।

१९७ ॐ ऐं हीं श्रीं भक्तसौभाग्य-दायिन्यै नमः।

११८ ॐ ऐं हीं श्रीं भक्तिप्रियायै नमः

११९ ॐ ऐं हीं श्रीं भक्तिगम्यायै नमः।

१२० ॐ ऐं हीं श्रीं भक्तिवश्यायै नमः।

१२१ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भयापहायै नमः।

१२२ ॐ ऐं हीं श्रीं शाम्भव्यै नमः।

१२३ ॐ ऐं ह्वीं श्रीं शारदाराध्यायै नमः।

१२४ ॐ ऐं हीं श्रीं शर्वाण्यै नम:।

१२५ ॐ ऐं ह्वीं श्रीं शर्मदायिन्यै नमः।

१२६ ॐ ऐं हीं श्रीं शाङ्कर्यें नमः।

१२७ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीकर्यें नम:।

१२८ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं साध्व्यै नमः।

१२९ ॐ ऐं हीं श्रीं शरच्चन्द्र-निभाननायै नमः।

१३० ॐ ऐं हीं श्रीं शातोदर्ये नमः।

१३१ ॐ ऐं हीं श्रीं शान्तिमत्यै नमः।

१३२ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं निराधारायै नमः।

१३३ ॐ ऐं हीं श्रीं निरञ्जनायै नमः।

१३४ ॐ ऐं हीं श्रीं निर्लेपायै नमः।

१३५ ॐ ऐं हीं श्रीं निर्मलायै नमः।

१३६ ॐ ऐं हीं श्रीं नित्यायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं निराकारायै नमः। १३८ ॐ ऐं हीं श्रीं निराकुलायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं निर्गुणायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं निष्कलायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं शान्तायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं निष्कामायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं निरुपप्लवायै नम:। १४४ ॐ ऐं हीं श्रीं नित्यमुक्तायै नमः। १४५ ॐ ऐं हीं श्रीं निर्विकारायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं निष्प्रपञ्चायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं निराश्रयायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं नित्यशुद्धायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नित्यबुद्धायै नम:। 888 ॐ ऐं हीं श्रीं निखद्यायै नम:। 240 ॐ ऐं हीं श्रीं निरन्तरायै नमः। १५१ ॐ ऐं हीं श्रीं निष्कारणायै नम:। १५२ ॐ ऐं हीं श्रीं निष्कलङ्कायै नमः। १५३ १५४ ॐ ऐं हीं श्रीं निरुपाधये नमः। १५५ ॐ ऐं हीं श्रीं निरीश्वरायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं नीरागायै नमः। १५७ ॐ ऐं हीं श्रीं रागमथन्यै नम:। १५८ ॐ ऐं हीं श्रीं निर्मदायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं मदनाशिन्यै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं निश्चिन्तायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं निरहङ्कारायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं निर्मोहायै नमः।

१६३ ॐ ऐं हीं श्रीं मोहनाशिन्यै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं निर्ममायै नम:। १६५ ॐ ऐं हीं श्रीं ममताहन्त्र्ये नमः। १६६ ॐ ऐं हीं श्रीं निष्पापायै नमः। १६७ ॐ ऐं हीं श्रीं पापनाशिन्यै नमः। १६८ ॐ ऐं हीं श्रीं निष्क्रोधायै नमः। १६९ ॐ ऐं हीं श्रीं क्रोधशमन्यै नम:। १७० ॐ ऐं हीं श्रीं निर्लोभायै नमः। १७१ ॐ ऐं हीं श्रीं लोभनाशिन्यै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं नि:संशयायै नम:। १७३ ॐ ऐं हीं श्रीं संशयध्यै नमः। १७४ ॐ ऐं हीं श्रीं निर्भवायै नमः। १७५ ॐ ऐं हीं श्रीं भवनाशिन्यै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं निर्विकल्पायै नम:। १७७ ॐ ऐं हीं श्रीं निराबाधायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं निर्भेदायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं भेदनाशिन्यै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं निर्नाशायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं मृत्युमथन्यै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं निष्क्रियायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं निष्परिग्रहायै नम:। १८४ ॐ ऐं हीं श्रीं निस्तुलायै नम:। १८५ ॐ ऐं हीं श्रीं नीलचिकुरायै नमः। १८६ ॐ ऐं हीं श्रीं निरपायायै नमः। १८७ ॐ ऐं हीं श्रीं निरत्ययायै नमः। १८८ ॐ ऐं हीं श्रीं दुर्लभायै नम:। १८९ ॐ ऐं हीं श्रीं दुर्गमायै नमः।

ॐ ऐं हीं श्रीं दुर्गायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं दु:खहन्त्र्ये नम:। १९२ ॐ ऐं हीं श्रीं सुखप्रदायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं दुष्टदूरायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं दुराचारशमन्यै नम:। १९५ ॐ ऐं हीं श्रीं दोषवर्जितायै नम:। १९६ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वज्ञायै नम:। १९७ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सान्द्रकरुणायै नमः। १९८ ॐ ऐं हीं श्रीं समानाधिक-वर्जितायै नमः। १९९ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सर्वशक्तिमय्ये नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वमङ्गलायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं सद्गतिप्रदायै नमः। २०२ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वेश्वर्ये नमः। २०३ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वमय्यै नमः। २०४ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वमन्त्र-स्वरूपिण्यै नमः। २०५ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वयन्त्रा-त्मिकायै नमः। २०६ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वतन्त्र-रूपायै नमः। २०७ ॐ ऐं हीं श्रीं मनोन्मन्यै नमः। २०८ ॐ ऐं हीं श्रीं माहेश्वर्ये नमः। २०९ ॐ ऐं हीं श्रीं महादेव्यै नमः। २१० ॐ ऐं हीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। २११ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मृडप्रियायै नमः। २१२ ॐ ऐं हीं श्रीं महारूपायै नमः।

२१३ ॐ ऐं हीं श्रीं महापूज्याये नमः। २१४ ॐ ऐं हीं श्रीं महापातक-नाशिन्यै नमः। २१५ ॐ ऐं हीं श्रीं महामायायै नमः। २१६ ॐ ऐं हीं श्रीं महासत्त्वायै नमः। २१७ ॐ ऐं हीं श्रीं महाशक्त्यै नम:। २१८ ॐ ऐं हीं श्रीं महारत्ये नम:। २१९ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महाभोगायै नम:। २२० ॐ ऐं हीं श्रीं महैश्वर्यायै नम:। २२१ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महावीयांयै नमः। २२२ ॐ ऐं हीं श्रीं महाबलायै नमः। २२३ ॐ ऐं हीं श्रीं महाबुद्ध्यै नम:। २२४ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महासिद्ध्यै नमः। २२५ ॐ ऐं हीं श्रीं महायोगेश्वरेश्वर्यें नमः। २२६ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महातन्त्रायै नमः। २२७ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महामन्त्रायै नमः। २२८ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महायन्त्रायै नमः। २२९ ॐ ऐं हीं श्रीं महासनायै नम:। २३० ॐ ऐं हीं श्रीं महायागक्रमा-राध्यायै नमः। २३१ ॐ ऐं हीं श्रीं महाभैरव-पूजितायै नमः। २३२ ॐ ऐं हीं श्रीं महेश्वरमहाकल्प-महाताण्डवसाक्षिण्यै नमः। २३३ ॐ ऐं हीं श्रीं महाकामेश-

महिष्यै नमः।

२३४ ॐ ऐं हीं श्रीं महात्रिपुरसुन्दर्ये नमः।

२३५ ॐ ऐं हीं श्रीं चतुःषष्ट्यु-पचाराढ्यायै नमः। २३६ ॐ ऐं हीं श्रीं चतु:षष्टिकला-मय्यै नमः। २३७ ॐ ऐं हीं श्रीं महाचतुः षष्टिकोटि-योगिनीगणसेवितायै नमः। २३८ ॐ ऐं हीं श्रीं मनुविद्यायै नमः। २३९ ॐ ऐं हीं श्रीं चन्द्रविद्यायै नमः। २४० ॐ ऐं हीं श्रीं चन्द्रमण्डल-मध्यगायै नमः। २४१ ॐ ऐं हीं श्रीं चारुरूपायै नमः। २४२ ॐ ऐं हीं श्रीं चारुहासायै नमः। २४३ ॐ ऐं हीं श्रीं चारुचन्द्र-कलाधरायै नमः। २४४ ॐ ऐं हीं श्रीं चराचर-जगन्नाथायै नमः। २४५ ॐ ऐं हीं श्रीं चक्रराज-निकेतनायै नमः। २४६ ॐ ऐं हीं श्रीं पार्वत्यै नमः। २४७ ॐ ऐं हीं श्रीं पद्मनयनायै नमः। २४८ ॐ ऐं हीं श्रीं पदाराग-समप्रभायै नमः। २४९ ॐ ऐं हीं श्रीं पञ्चप्रेतासना-सीनायै नमः। २५० ॐ ऐं हीं श्रीं पञ्चब्रह्म-स्वरूपिण्यै नमः। २५१ ॐ ऐं हीं श्रीं चिन्मय्यै नमः। २५२ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं परमानन्दायै नमः। २५३ ॐ ऐं हीं श्रीं विज्ञानघन-रूपिण्यै नमः। २५४ ॐ ऐं हीं श्रीं ध्यानध्यातृध्येय-रूपायै नमः।

२५५ ॐ ऐं हीं श्रीं धर्माधर्म-विवर्जितायै नमः। २५६ ॐ ऐं हीं श्रीं विश्वरूपायै नमः। २५७ ॐ ऐं हीं श्रीं जागरिण्यै नम:। २५८ ॐ ऐं हीं श्रीं स्वपन्त्यै नमः। २५९ ॐ ऐं हीं श्रीं तैजसात्मिकायै नमः। २६० ॐ ऐं हीं श्रीं सुप्तायै नमः। २६१ ॐ ऐं हीं श्रीं प्राज्ञात्मिकायै नमः। २६२ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं तुर्यायै नम:। २६३ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वावस्था-विवर्जितायै नमः। २६४ ॐ ऐं हीं श्रीं सृष्टिकर्श्ये नमः। २६५ ॐ ऐं हीं श्रीं ब्रह्मरूपायै नमः। २६६ ॐ ऐं हीं श्रीं गोप्यै नम:। २६७ ॐ ऐं हीं श्रीं गोविन्द-रूपिण्यै नमः। २६८ ॐ ऐं हीं श्रीं संहारिण्यै नमः। २६९ ॐ ऐं हीं श्रीं रुद्ररूपायै नमः। २७० ॐ ऐं हीं श्रीं तिरोधानकर्ये नमः। २७१ ॐ ऐं हीं श्रीं ईश्वयें नमः। २७२ ॐ ऐं हीं श्रीं सदाशिवायै नम:। २७३ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं अनुग्रहदायै नम:। २७४ ॐ ऐं हीं श्रीं पञ्चकृत्य-परायणायै नमः। २७५ ॐ ऐं हीं श्रीं भानुमण्डल-मध्यस्थायै नमः। २७६ ॐ ऐं हीं श्रीं भैरव्ये नमः। २७७ ॐ ऐं हीं श्रीं भगमालिन्यै नमः। २७८ ॐ ऐं हीं श्रीं पद्मासनायै नमः। २७९ ॐ ऐं हीं श्रीं भगवत्यै नमः। 260 ॐ ऐं हीं श्रीं पद्मनाभ-

सहोदर्ये नमः।

२८१ ॐ ऐं हीं श्रीं उन्मेषनिमिषोत्पन्न-विपन्नभुवनावल्यै नमः। २८२ ॐ ऐं हीं श्रीं सहस्त्रशीर्ष-वदनायै नमः। २८३ ॐ ऐं हीं श्रीं सहस्त्राक्ष्ये नम:। २८४ ॐ ऐं हीं श्रीं सहस्त्रपदे नम:। २८५ ॐ ऐं हीं श्रीं आब्रह्मकीट-जनन्यै नमः। २८६ ॐ ऐं हीं श्रीं वर्णाश्रम-विधायिन्यै नमः। २८७ ॐ ऐं हीं श्रीं निजाज्ञारूप-निगमायै नमः। २८८ ॐ ऐं हीं श्रीं पुण्यापुण्य-फलप्रदायै नमः। २८९ ॐ ऐं ह्यें श्रीं श्रुतिसीमन्तसिन्द्री-कृतपादाब्जधूलिकायै नमः। २९० ॐ ऐं हीं श्रीं सकलागमसन्दोह-शुक्तिसम्पुटमौक्तिकायै नमः। २९१ ॐ ऐं हीं श्रीं पुरुषार्थप्रदायै नमः। २९२ ॐ ऐं हीं श्रीं पूर्णायै नमः। २९३ ॐ ऐं हीं श्रीं भोगिन्यै नमः २९४ ॐ ऐं हीं श्रीं भुवनेश्वर्ये नमः। २९५ ॐ ऐं हीं श्रीं अम्बिकायै नमः। २९६ ॐ ऐं ह्यें श्रीं अनादिनिधनायै नमः। २९७ ॐ ऐं हीं श्रीं हरिब्रहोन्द्र-सेवितायै नमः। २९८ ॐ ऐं हीं श्रीं नारायण्यै नमः। २९९ ॐ ऐं हीं श्रीं नादरूपायै नमः। ३०० ॐ ऐं ह्वीं श्रीं नामरूप-विवर्जितायै नमः। ३०१ ॐ ऐं हीं श्रीं हींकार्ये नमः। ३०२ ॐ ऐं हीं श्रीं हीमत्यै नमः।

३०३ ॐ ऐं हीं श्रीं हृद्याये नम:। ३०४ ॐ ऐं हीं श्रीं हेयोपादेय-वर्जितायै नमः। ३०५ ॐ ऐं हीं श्रीं राजराजा-र्चितायै नमः। ३०६ ॐ ऐं हीं श्रीं राज्ये नम:। ३०७ ॐ ऐं हीं श्रीं रम्यायै नमः। ३०८ ॐ ऐं हीं श्रीं राजीव-लोचनायै नमः। ३०९ ॐ ऐं हीं श्रीं रञ्जन्यै नमः। ३१० ॐ ऐं हीं श्रीं रमण्ये नम:। ३११ ॐ ऐं हीं श्रीं रस्यायै नमः। ३१२ ॐ ऐं हीं श्रीं रणत्किङ्किणि-मेखलायै नमः। ३१३ ॐ ऐं हीं श्रीं रमायै नम:। ३१४ ॐ ऐं हीं श्रीं राकेन्दुवदनायै नमः। ३१५ ॐ ऐं हीं श्रीं रतिरूपायै नमः। ३१६ ॐ ऐं हीं श्रीं रतिप्रियायै नमः। ३१७ ॐ ऐं हीं श्रीं रक्षाकर्ये नमः। ३१८ ॐ ऐं हीं श्रीं राक्षसघ्यै नमः। ३१९ ॐ ऐं हीं श्रीं रामायै नमः। ३२० ॐ ऐं ह्रीं श्रीं रमणलम्पटायै नमः। ३२१ ॐ ऐं हीं श्रीं काम्यायै नमः। ३२२ ॐ ऐं हीं श्रीं कामकला-रूपायै नमः। ३२३ ॐ ऐं हीं श्रीं कदम्ब-कुसुमप्रियायै नमः। ३२४ ॐ ऐं हीं श्रीं कल्याण्ये नमः। ३२५ ॐ ऐं हीं श्रीं जगतीकन्दायै नमः। ३२६ ॐ ऐं हीं श्रीं करुणारस-

सागरायै नमः।

३२७ ॐ ऐं हीं श्रीं कलावत्यै नमः।

३२८ ॐ ऐं हीं श्रीं कलालापायै नमः। ३५३ ॐ ऐं हीं श्रीं भक्तिमत्कल्प-३२९ ॐ ऐं हीं श्रीं कान्तायै नमः। लितकायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं कादम्बरी-३५४ ॐ ऐं हीं श्रीं पशुपाश-प्रियायै नमः। विमोचिन्यै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं वरदायै नम:। ३५५ ॐ ऐं हीं श्रीं संहताशेष-ॐ ऐं ह्वीं श्रीं वामनयनायै नमः। पाषण्डायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं वारुणीमद-३५६ ॐ ऐं हीं श्रीं सदाचार-विह्वलायै नमः। प्रवर्तिकायै नमः। ३३४ ॐ ऐं हीं श्रीं विश्वाधिकायै नम:। ३५७ ॐ ऐं हीं श्रीं तापत्रयाग्निसंतप्त-३३५ ॐ ऐं हीं श्रीं वेदवेद्यायै नम:। समाह्रादनचन्द्रिकायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं विस्याचल-३५८ ॐ ऐं हीं श्रीं तरुण्ये नमः। निवासिन्यै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं तापसाराध्यायै नमः। 348 ॐ ऐं हीं श्रीं विधात्र्ये नम:। ३६० ॐ ऐं हीं श्रीं तनुमध्यायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं वेदजनन्यै नमः। 3३८ ३६१ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं तमोऽपहायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं विष्णुमायायै नम:। 338 ॐ ऐं हीं श्रीं चित्यै नमः। 382 085 ॐ ऐं हीं श्रीं विलासिन्यै नम:। इह३ ॐ ऐं हीं श्रीं तत्पद-388 ॐ ऐं हीं श्रीं क्षेत्रस्वरूपायै नम:। लक्ष्यार्थायै नमः। 385 ॐ ऐं हीं श्रीं क्षेत्रेश्यै नम:। ३६४ ॐ ऐं हीं श्रीं चिदेकरस-383 ॐ ऐं हीं श्रीं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-रूपिण्यै नमः। पालिन्यै नमः। ३६५ ॐ ऐं हीं श्रीं स्वात्मानन्दलवी-३४४ ॐ ऐं हीं श्रीं क्षयवृद्धि-भूतब्रह्माद्यानन्दसंतत्ये नमः। विनिर्मुक्तायै नमः। ३६६ ॐ ऐं हीं श्रीं परायै नम:। ३४५ ॐ ऐं हीं श्रीं क्षेत्रपाल-३६७ ॐ ऐं हीं श्रीं प्रत्यक्-समर्चितायै नमः। चितीरूपायै नमः। ३४६ ॐ ऐं हीं श्रीं विजयायै नमः। ३६८ ॐ ऐं हीं श्रीं पश्यन्त्यै नमः। ३४७ ॐ ऐं हीं श्रीं विमलाये नमः। ३६९ ॐ ऐं हीं श्रीं परदेवतायै नमः। ३४८ ॐ ऐं हीं श्रीं वन्द्यायै नम:। ३७० ॐ ऐं हीं श्रीं मध्यमायै नमः। ३४९ ॐ ऐं हीं श्रीं वन्दारुजन-१ए६ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं वैखरीरूपायै नमः। वत्सलायै नमः। ३७२ ॐ ऐं हीं श्रीं भक्तमानस-३५० ॐ ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिन्यै नमः। हंसिकायै नमः। ३५१ ॐ ऐं हीं श्रीं वामकेश्यै नमः। ३७३ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वर-ॐ ऐं हीं श्रीं वहिमण्डल-

वासिन्यै नमः।

प्राणनाड्यै नमः।

३७४ ॐ ऐं हीं श्रीं कृतज्ञाये नमः।

३७५ ॐ ऐं हीं श्रीं कामपूजितायै नम:। ३७६ ॐ ऐं हीं श्रीं शृङ्गाररस-सम्पूर्णायै नमः। ३७७ ॐ ऐं हीं श्रीं जयायै नमः। ३७८ ॐ ऐं हीं श्रीं जालन्धर-स्थितायै नमः। ३७९ ॐ ऐं हीं श्रीं ओड्याणपीठ-निलयायै नमः। ३८० ॐ ऐं हीं श्रीं बिन्दुमण्डल-वासिन्यै नमः। ३८१ ॐ ऐं हीं श्रीं रहोयागक्रमा-राध्यायै नमः। ३८२ ॐ ऐं हीं श्रीं रहस्तर्पण-तर्पितायै नमः। ३८३ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सद्य:प्रसादिन्यै नम:। ३८४ ॐ ऐं हीं श्रीं विश्वसाक्षिण्ये नमः। ३८५ ॐ ऐं हीं श्रीं साक्षि-वर्जितायै नमः। ३८६ ॐ ऐं हीं श्रीं षडङ्गदेवता-युक्तायै नमः। ३८७ ॐ ऐं हीं श्रीं षाइगुण्य-परिपूरितायै नमः। ३८८ ॐ ऐं हीं श्रीं नित्यक्लिन्नायै नमः। ३८९ ॐ ऐं हीं श्रीं निरुपमायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं निर्वाण-सुखदायिन्यै नमः। ३९१ ॐ ऐं हीं श्रीं नित्याषोडशिका-रूपायै नमः। ३९२ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीकण्ठार्ध-शरीरिण्यै नमः। ३९३ ॐ ऐं हीं श्रीं प्रभावत्ये नमः। ३९४ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं प्रभारूपायै नमः।

३९५ ॐ ऐं हीं श्रीं प्रसिद्धायै नमः। ३९६ ॐ ऐं हीं श्रीं परमेश्वर्यें नमः। ३९७ ॐ ऐं हीं श्रीं मूलप्रकृत्यै नम:। ३९८ ॐ ऐं हीं श्रीं अव्यक्तायै नमः। ३९९ ॐ ऐं हीं श्रीं व्यक्ताव्यक्त-स्वरूपिणयै नमः। ४०० ॐ ऐं हीं श्रीं व्यापिन्यै नम:। ४०१ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं विविधाकाराये नमः। ४०२ ॐ ऐं हीं श्रीं विद्याविद्या-स्वरूपिण्यै नमः। ४०३ ॐ ऐं हीं श्रीं महाकामेशनयन-कुमुदाह्रादकौमुद्यै नमः। ४०४ ॐ ऐं हीं श्रीं भक्तहार्दतमोभेद-भानुमद्भानुसंतत्यै नमः। ४०५ ॐ ऐं हीं श्रीं शिवदूत्यै नमः। ४०६ ॐ ऐं हीं श्रीं शिवाराध्यायै नमः। ४०७ ॐ ऐं ह्वीं श्रीं शिवमूर्त्ये नमः। ४०८ ॐ ऐं हीं श्रीं शिवङ्कर्ये नमः। ४०९ ॐ ऐं हीं श्रीं शिवप्रियायै नम:। ४१० ॐ ऐं हीं श्रीं शिवपरायै नम:। ४११ ॐ ऐं हीं श्रीं शिष्टेष्टायै नमः। ४१२ ॐ ऐं हीं श्रीं शिष्टपूजितायै नमः। ४१३ ॐ ऐं हीं श्रीं अप्रमेयायै नमः। ४१४ ॐ ऐं हीं श्रीं स्वप्रकाशायै नमः। ४१५ ॐ ऐं हीं श्रीं मनोवाचाम-गोचरायै नमः। ४१६ ॐ ऐं हीं श्रीं चिच्छक्त्यै नमः। ४१७ ॐ ऐं हीं श्रीं चेतनारूपायै नमः। ४१८ ॐ ऐं हीं श्रीं जडशक्त्यै नमः। ४१९ ॐ ऐं हीं श्रीं जडात्मिकायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं गायत्र्ये नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं व्याहत्यै नमः। 828

४२२ ॐ ऐं हीं श्रीं संध्यायै नमः। ४२३ ॐ ऐं हीं श्रीं द्विजवृन्द-निषेवितायै नमः। ४२४ ॐ ऐं हीं श्रीं तत्त्वासनायै नमः। ४२५ ॐ ऐं हीं श्रीं तस्मै नमः। ४२६ ॐ ऐं हीं श्रीं तुभ्यं नमः। ४२७ ॐ ऐं हीं श्रीं अय्यै नमः। ४२८ ॐ ऐं हीं श्रीं पञ्चकोशान्तर-स्थितायै नमः। ४२९ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं निःसीममहिम्ने नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं नित्ययौवनायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं मदशालिन्यै नम:। ४३२ ॐ ऐं हीं श्रीं मदघूर्णित-रक्ताक्ष्यै नमः। ४३३ ॐ ऐं हीं श्रीं मदपाटल-गण्डभुवे नमः। ४३४ ॐ ऐं हीं श्रीं चन्दनद्रव-दिग्धाङ्गयै नमः। ४३५ ॐ ऐं हीं श्रीं चाम्पेयकुसुम-प्रियायै नमः। ४३६ ॐ ऐं हीं श्रीं कुशलायै नमः। ४३७ ॐ ऐं हीं श्रीं कोमलाकारायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं कुरुकुल्लये नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं कुलेश्वयें नमः। ४४० ॐ ऐं हीं श्रीं कुल-कुण्डालयायै नमः। ४४१ ॐ ऐं हीं श्रीं कौलमार्गतत्पर-सेवितायै नमः। ४४२ ॐ ऐं हीं श्रीं कुमारगण-नाथाम्बायै नमः। ४४३ ॐ ऐं हीं श्रीं तुष्ट्ये नमः। ४४४ ॐ ऐं हीं श्रीं पृष्ट्ये नम:।

४४५ ॐ ऐं हीं श्रीं मत्यै नम:। ४४६ ॐ ऐं हीं श्रीं धृत्यै नम:। ४४७ ॐ ऐं ह्वीं श्रीं शान्त्यै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं स्वस्तिमत्यै नम:। ४४९ ॐ ऐं हीं श्रीं कान्त्यै नम:। ४५० ॐ ऐं हीं श्रीं नन्दिन्यै नमः। ४५१ ॐ ऐं हीं श्रीं विघनाशिन्यै नमः। ४५२ ॐ ऐं हीं श्रीं तेजोवत्यै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिनयनायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं लोलाक्षी-कामरूपिण्यै नमः। ४५५ ॐ ऐं हीं श्रीं मालिन्यै नमः। ४५६ ॐ ऐं हीं श्रीं हंसिन्यै नमः। ४५७ ॐ ऐं हीं श्रीं मात्रे नमः। ४५८ ॐ ऐं ह्वीं श्रीं मलयाचल-वासिन्यै नमः। ४५९ ॐ ऐं हीं श्रीं सुमुख्ये नमः। ४६० ॐ ऐं हीं श्रीं नलिन्यै नमः। ४६१ ॐ ऐं हीं श्रीं सुभुवे नमः। ४६२ ॐ ऐं हीं श्रीं शोभनायै नमः। ४६३ ॐ ऐं हीं श्रीं सुरनायिकायै नमः। ४६४ ॐ ऐं हीं श्रीं कालकण्ठयै नमः। ४६५ ॐ ऐं हीं श्रीं कान्तिमत्ये नमः। ४६६ ॐ ऐं हीं श्रीं क्षोभिण्ये नमः। ४६७ ॐ ऐं हीं श्रीं सूक्ष्मरूपिण्यै नमः। ४६८ ॐ ऐं हीं श्रीं वजेश्वर्ये नमः। ४६९ ॐ ऐं हीं श्रीं वामदेव्ये नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं वयोऽवस्था-विवर्जितायै नमः। ४७१ ॐ ऐं हीं श्रीं सिद्धेश्वर्ये नमः। ४७२ ॐ ऐं हीं श्रीं सिद्धविद्याये नमः।

४७३ ॐ ऐं हीं श्रीं सिद्धमात्रे नमः।

४७४ ॐ ऐं हीं श्रीं यशस्विन्यै नम:। ४७५ ॐ ऐं हीं श्रीं विशुद्धिचक्र-निलयायै नमः। ४७६ ॐ ऐं हीं श्रीं आरक्तवर्णायै नम: । ४७७ ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिलोचनायै नम:। ४७८ ॐ ऐं हीं श्रीं खर्वाङ्गदि-प्रहरणायै नमः। ४७९ ॐ ऐं हीं श्रीं वदनैक-समन्वितायै नमः। ४८० ॐ ऐं हीं श्रीं पायसान्नप्रियायै नमः। ४८१ ॐ ऐं हीं श्रीं त्वक्स्थायै नमः। ४८२ ॐ ऐं हीं श्रीं पशुलोक-भयङ्कर्ये नमः। ४८३ ॐ ऐं हीं श्रीं अमृतादि-महाशक्तिसंवृतायै नमः। ४८४ ॐ ऐं हीं श्रीं डािकनीश्वर्ये नमः। ४८५ ॐ ऐं हीं श्रीं अनाहताब्ज-निलयायै नमः। ४८६ ॐ ऐं हीं श्रीं श्यामाभायै नमः। ४८७ ॐ ऐं हीं श्रीं वदनद्वयाये नमः। ४८८ ॐ ऐं हीं श्रीं द्रंष्ट्रोञ्चलायै नमः। ४८९ ॐ ऐं हीं श्रीं अक्षमालादि-धरायै नमः। ४९० ॐ ऐं हीं श्रीं रुधिर-संस्थितायै नमः। ४९१ ॐ ऐं हीं श्रीं कालरात्र्यादि-शक्त्यौघवृतायै नमः ४९२ ॐ ऐं हीं श्रीं स्निग्धौदन-प्रियायै नमः। ४९३ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महावीरेन्द्र-

वरदायै नमः।

४९४ ॐ ऐं हीं श्रीं राकिण्यम्बा-स्वरूपिणयै नमः। ४९५ ॐ ऐं हीं श्रीं मणिपूराब्ज-निलयायै नमः। ४९६ ॐ ऐं हीं श्रीं वदनत्रय-संयुतायै नमः। ४९७ ॐ ऐं हीं श्रीं वजादिका-युधोपेतायै नमः। ४९८ ॐ ऐं हीं श्रीं डामर्यादिभि-रावृतायै नमः। ४९९ ॐ ऐं हीं श्रीं रक्तवर्णायै नमः। ५०० ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मांसनिष्ठायै नमः। ५०१ ॐ ऐं हीं श्रीं गुडान्नप्रीत-मानसायै नमः। ५०२ ॐ ऐं हीं श्रीं समस्तभक्त-सुखदायै नमः। ५०३ ॐ ऐं हीं श्रीं लाकिन्यम्बा-स्वरूपिण्यै नमः। ५०४ ॐ ऐं हीं श्रीं स्वाधिष्ठाना-म्बुजगतायै नमः। ५०५ ॐ ऐं हीं श्रीं चतुर्वक्त्र-मनोहरायै नमः। ५०६ ॐ ऐं हीं श्रीं शूलाद्यायुध-सम्पन्नायै नमः। ५०७ ॐ ऐं हीं श्रीं पीतवर्णायै नमः। ५०८ ॐ ऐं हीं श्रीं अति-गर्वितायै नमः। ५०९ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मेदोनिष्ठायै नमः। ५१० ॐ ऐं ह्यें श्रीं मधुप्रीतायै नमः। ५११ ॐ ऐं हीं श्रीं वन्धिन्यादि-समन्वितायै नमः।

५१२ ॐ ऐं हीं श्रीं दध्यन्नासक्त-हृदयायै नमः। ५१३ ॐ ऐं हीं श्रीं काकिनीरूप-धारिण्यै नमः। ५१४ ॐ ऐं हीं श्रीं मूलाधाराम्बुजा-रूढायै नमः। ५१५ ॐ ऐं हीं श्रीं पञ्चवक्त्रायै नमः। ५१६ ॐ ऐं हीं श्रीं अस्थि-संस्थितायै नमः। ५१७ ॐ ऐं हीं श्रीं अङ्कुशादि-प्रहरणायै नमः। ५१८ ॐ ऐं हीं श्रीं वरदादि-निषेवितायै नमः। ५१९ ॐ ऐं हीं श्रीं मुद्गौदना-सक्तचित्तायै नमः। ५२० ॐ ऐं हीं श्रीं साकिन्यम्बा-स्वरूपिण्यै नमः। ५२१ ॐ ऐं हीं श्रीं आज्ञाचक्राब्ज-निलयायै नमः। ५२२ ॐ ऐं हीं श्रीं शुक्ल-वर्णायै नमः। ५२३ ॐ ऐं हीं श्रीं षडाननायै नमः। ५२४ ॐ ऐं हीं श्रीं मजा-संस्थायै नमः। ५२५ ॐ ऐं हीं श्रीं हंसवतीमुख्य-शक्ति समन्वितायै नमः। ५२६ ॐ ऐं हीं श्रीं हरिद्रान्नैक-रसिकायै नमः। ५२७ ॐ ऐं हीं श्रीं हाकिनी-रूपधारिण्यै नमः।

५२८ ॐ ऐं हीं श्रीं सहस्रदलपदा-स्थायै नमः। ५२९ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्ववणींप-शोभितायै नमः। ५३० ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वायुधधरायै नमः। ५३१ ॐ ऐं हीं श्रीं श्क्लसंस्थितायै नमः। ५३२ ॐ ऐं ह्यें श्रीं सर्वतोमुख्ये नमः। ५३३ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वोदनप्रीत-चित्तायै नमः। ५३४ ॐ ऐं हीं श्रीं याकिन्यम्बा-स्वरूपिणयै नमः। ५३५ ॐ ऐं हीं श्रीं स्वाहायै नम:। ५३६ ॐ ऐं हीं श्रीं स्वधायै नम:। ५३७ ॐ ऐं हीं श्रीं मत्यै नमः। ५३८ ॐ ऐं हीं श्रीं मेधायै नम:। ५३९ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रुत्ये नमः। ५४० ॐ ऐं हीं श्रीं स्मृत्ये नम:। ५४१ ॐ ऐं हीं श्रीं अनुत्तमायै नमः। ५४२ ॐ ऐं हीं श्रीं पुण्यकीत्यें नमः ५४३ ॐ ऐं हीं श्रीं पुण्यलभ्यायै नमः। ५४४ ॐ ऐं हीं श्रीं पुण्यश्रवण-कीर्तनायै नमः। ५४५ ॐ ऐं हीं श्रीं पुलोमजा-र्चितायै नमः। ५४६ ॐ ऐं हीं श्रीं बन्धमोचन्यै नमः। ५४७ ॐ ऐं हीं श्रीं बर्बरालकायै नमः। ५४८ ॐ ऐं हीं श्रीं विमर्शरूपिणयै नमः। ५४९ ॐ ऐं हीं श्रीं विद्याये नमः। ५५० ॐ ऐं हीं श्रीं वियदादि-जगत्प्रसुवे नमः।

नोट-भास्कररायके मतसे मन्त्र सं० ५३५ स्वाहा नमः एवं मन्त्र सं० ५३६ स्वधा नमः होगा। ५५१ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वव्याध-प्रशमन्यै नमः।

५५२ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वमृत्य-निवारिण्यै नमः।

५५३ ॐ ऐं हीं श्रीं अग्रगण्याये नमः।

५५४ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं अचिन्यरूपायै नमः। ५५५ ॐ ऐं हीं श्रीं कलिकल्मष-

नाशिन्यै नमः।

५५६ ॐ ऐं हीं श्रीं कात्यायन्यै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं कालहन्त्र्ये नमः।

५५८ ॐ ऐं हीं श्रीं कमलाक्ष-

निषेवितायै नमः।

५५९ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ताम्बूलपूरित-मुख्यै नमः।

५६० ॐ ऐं हीं श्रीं दाडिमीकुसुम-प्रभायै नमः।

ॐ ऐं हीं श्रीं मृगाक्ष्यै नमः। ५६१

3% ऐं हीं श्रीं मोहिन्यै नमः। 442

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मुख्यायै नमः। 463 ॐ ऐं हीं श्रीं मृडान्यै नमः। ५६४

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मित्ररूपिण्यै नमः। 484

ॐ ऐं हीं श्रीं नित्यतृप्तायै नमः। ५६६

ॐ ऐं हीं श्रीं भक्तनिधये नमः। 4819

ॐ ऐं हीं श्रीं नियन्त्र्ये नमः। 480

ॐ ऐं हीं श्रीं निखिलेश्वर्यें नमः। 489

ॐ ऐं हीं श्रीं मैत्र्यादिवासना-460

लभ्यायै नमः।

५७१ ॐ ऐं हीं श्रीं महाप्रलय-साक्षिण्यै नमः।

५७२ ॐ ऐं हीं श्रीं पराशक्त्यै नमः।

५७३ ॐ ऐं हीं श्रीं परानिष्ठायै नम:।

५७४ ॐ ऐं हीं श्री प्रज्ञानधन-रूपिणयै नमः।

५७५ ॐ ऐं हीं श्रीं माध्वीपाना-

लसायै नमः।

५७६ ॐ ऐं हीं श्रीं मत्तायै नमः।

५७७ ॐ ऐं हीं श्रीं मातृकावर्ण-रूपिणयै नमः।

५७८ ॐ ऐं हीं श्रीं महाकैलास-निलयायै नमः।

५७९ ॐ ऐं हीं श्रीं मृणाल-मृदुदोर्लतायै नमः।

५८० ॐ ऐं हीं श्रीं महनीयायै नमः।

५८१ ॐ ऐं ह्वीं श्रीं दयामूर्त्ये नमः।

५८२ ॐ ऐं हीं श्रीं महासाम्राज्य-शालिन्यै नमः।

५८३ ॐ ऐं हीं श्री आत्मविद्यायै नमः।

५८४ ॐ ऐं हीं श्रीं महाविद्यायै नम:।

५८५ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीविद्यायै नमः।

५८६ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कामसेवितायै नमः।

५८७ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीषोडशाक्षरी-विद्यायै नमः।

५८८ ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिकृटायै नमः।

५८९ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कामकोटिकायै नमः।

५९० ॐ ऐं हीं श्रीं कटाक्षिक दूरीभूत-कमलाकोटिसेवितायै नमः।

५९१ ॐ ऐं हीं श्रीं शिर:-स्थितायै नमः।

५९२ ॐ ऐं हीं श्रीं चन्द्रनिभायै नमः।

५९३ ॐ ऐं हीं श्रीं भालस्थायै नमः।

५९४ ॐ ऐं हीं श्रीं इन्द्रधनु:प्रभावै नम:। ५९५ ॐ ऐं हीं श्रीं हृदयस्थायै नमः। ५९६ ॐ ऐं हीं श्रीं रविप्रख्यायै नमः। ५९७ ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिकोणान्तर-दीपिकायै नमः। ५९८ ॐ ऐं हीं श्रीं दाक्षायण्यै नमः। ५९९ ॐ ऐं हीं श्रीं दैत्यहन्त्र्ये नमः। ६०० ॐ ऐं हीं श्रीं दक्षयज्ञ-विनाशिन्यै नमः। ६०१ ॐ ऐं हीं श्रीं दरान्दोलित-दीर्घाक्ष्यै नमः। ६०२ ॐ ऐं हीं श्रीं दरहासोज्ज्वल-न्मुख्यै नमः। ६०३ ॐ ऐं हीं श्रीं गुरुमूर्तये नमः। ६०४ ॐ ऐं हीं श्रीं गुणनिधये नमः। ६०५ ॐ ऐं हीं श्रीं गोमात्रे नमः। 🕉 ऐं हीं श्रीं गुहजन्मभुवे नम:। ६०७ ॐ ऐं हीं श्रीं देवेश्यै नमः। ६०८ ॐ ऐं हीं श्रीं दण्डनीति-स्थायै नमः। ६०९ ॐ ऐं हीं श्रीं दहराकाश-रूपिण्यै नमः। ६१० ॐ ऐं हीं श्रीं प्रतिपन्मुख्य-राकान्ततिथिमण्डलपूजितायै नमः। ६११ ॐ ऐं हीं श्रीं कलात्मिकायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं कलानाथायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं काव्यालाप-विनोदिन्यै नमः। ६१४ ॐ ऐं हीं श्रीं सचामररमावाणी-सव्यदक्षिणसेवितायै नमः। ६१५ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं आदिशक्त्यै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं अमेयायै नमः।

६१७ ॐ ऐं हीं श्रीं आत्मने नमः। ६१८ ॐ ऐं हीं श्रीं परमायै नम:। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं पावनाकृतये नमः। ६२० ॐ ऐं हीं श्रीं अनेककोटि-ब्रह्माण्डजनन्यै नमः। ६२१ ॐ ऐं हीं श्रीं दिव्यविग्रहायै नम:। ६२२ ॐ ऐं हीं श्रीं क्लीकार्यें नम:। ६२३ ॐ ऐं हीं श्रीं केवलायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं गुह्यायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं कैवल्यपद-दायिन्यै नमः। ६२६ ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिपुराये नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिजगद्वन्द्यायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिमृत्यें नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिदशेश्वर्यें नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं त्र्यक्षयें नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं दिव्य-गन्धाढ्यायै नमः। ६३२ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सिन्द्रतिल-काञ्चितायै नमः। ६३३ ॐ ऐं हीं श्रीं उमायै नमः। ॐ ऐं ह्यें श्रीं शैलेन्द्रतनयायै नमः। ६३५ ॐ ऐं हीं श्रीं गौर्ये नमः। ६३६ ॐ ऐं हीं श्रीं गन्धर्वसेवितायै नम:। **ध**६३७ ॐ ऐं हीं श्रीं विश्वगर्भाये नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं स्वर्णगर्भायै नमः। ८६३ ६३९ ॐ ऐं हीं श्रीं अवरदायै नमः। 680 ॐ ऐं हीं श्रीं वागधीश्वयें नम:। ६४१ ॐ ऐं हीं श्रीं ध्यानगम्यायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं अपरिच्छेद्यायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं ज्ञानदायै नमः। ६४४ ॐ ऐं हीं श्रीं ज्ञानविग्रहायै नमः।

६४५ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्ववेदान्त-संवेद्यायै नमः। ६४६ ॐ ऐं हीं श्रीं सत्यानन्द-स्वरूपिण्यै नमः। ६४७ ॐ ऐं हीं श्रीं लोपामुद्रा-र्चितायै नमः। ६४८ ॐ ऐं हीं श्रीं लीलाक्लृप्त-ब्रह्माण्डमण्डलायै नमः। ६४९ ॐ ऐं हीं श्रीं अदृश्यायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं दृश्यरहितायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं विज्ञात्र्ये नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं वेद्यवर्जितायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं योगिन्यै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं योगदायै नम:। ६५५ ॐ ऐं हीं श्रीं योग्यायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं योगानन्दायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं युगन्धरायै नमः। ६५८ ॐ ऐं हीं श्रीं इच्छाशक्तिज्ञान-शक्तिक्रयाशक्तिस्वरूपिण्यै नमः। ६५९ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वाधारायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं सुप्रतिष्ठायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं सदसद्रूपधारिण्यै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं अष्टमूर्त्ये नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं अजाजैत्र्ये नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं लोकयात्रा-विधायिन्यै नमः। ६६५ ॐ ऐं हीं श्रीं एकाकिन्यै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं भूमरूपायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं निर्द्वेतायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं द्वैतवर्जितायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं अन्नदायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं वसुदायै नमः।

६७१ ॐ ऐं हीं श्रीं वृद्धायै नमः। ६७२ ॐ ऐं हीं श्रीं ब्रह्मात्मैक्य-स्वरूपिणयै नमः। ६७३ ॐ ऐं हीं श्रीं बृहत्ये नम:। ६७४ ॐ ऐं हीं श्रीं ब्राह्मण्यै नमः। ६७५ ॐ ऐं हीं श्रीं ब्राह्मयै नम:। ६७६ ॐ ऐं हीं श्रीं ब्रह्मानन्दाये नमः। ६७७ ॐ ऐं हीं श्रीं बलिप्रियायै नम:। ६७८ ॐ ऐं हीं श्रीं भाषारूपायै नमः। ६७९ ॐ ऐं हीं श्रीं बृहत्सेनायै नमः। ६८० ॐ ऐं हीं श्रीं भावाभाव-विवर्जितायै नमः। ६८१ ॐ ऐं हीं श्रीं मुखाराध्यायै नमः। ६८२ ॐ ऐं हीं श्रीं शुभकर्यें नमः। ६८३ ॐ ऐं हीं श्रीं शोभना-सुलभागत्यै नमः ६८४ ॐ ऐं हीं श्रीं राजराजेश्वर्ये नम:। ६८५ ॐ ऐं हीं श्रीं राज्यदायिन्यै नमः। ६८६ ॐ ऐं हीं श्रीं राज्यवल्लभायै नमः। ६८७ ॐ ऐं हीं श्रीं राजत्कृपायै नमः। ६८८ ॐ ऐं हीं श्रीं राजपीठनिवेशित-निजाश्रितायै नमः। ६८९ ॐ ऐं हीं श्रीं राज्यलक्ष्म्यै नमः। ६९० ॐ ऐं हीं श्रीं कोशनाधायै नमः। ६९१ ॐ ऐं हीं श्री चतुरङ्ग-बलेश्वर्ये नमः। ६९२ ॐ ऐं हीं श्रीं साम्राज्य-दायिन्यै नमः। ६९३ ॐ ऐं हीं श्रीं सत्यसन्धायै नमः। ६९४ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सागरमेखलायै नमः। ६९५ ॐ ऐं हीं श्रीं दीक्षितायै नमः। ६९६ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं दैत्यशमन्यै नमः।

ॐ ऐं हीं श्रीं कामदुहे नमः। 1994 ॐ ऐं हीं श्रीं कामरूपिण्यै नमः। ७९६ ॐ ऐं हीं श्रीं कलानिधये नमः। 699 ॐ ऐं हीं श्रीं काव्यकलायै नमः। 590 ॐ ऐं हीं श्रीं रसजायै नमः। 699 ॐ ऐं हीं श्रीं रसशेवधये नम:। 600 ॐ ऐं ह्रीं श्रीं पृष्टायै नमः। ८०१ ॐ ऐं हीं श्रीं पुरातनायै नमः। 603 ॐ ऐं हीं श्रीं पुज्यायै नमः। 603 800 ॐ ऐं हीं श्रीं पुष्करायै नम:। ८०५ ॐ ऐं हीं श्रीं पृष्करेक्षणायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं परस्मै ज्योतिषे नम:। 300 003 ॐ ऐं हीं श्रीं परस्मै धाम्ने नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं परमाणवे नम:। 203 ८०९ ॐ ऐं हीं श्रीं परात्परायै नम:। ८१० ॐ ऐं हीं श्रीं पाशहस्तायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं पाशहन्त्र्ये नम:। 885 ८१२ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं परमन्त्रविभेदिन्यै नमः। ८१३ ॐ ऐं हीं श्रीं मृतीये नम:। ८१४ ॐ ऐं हीं श्रीं अमूर्तायै नम:। ८१५ ॐ ऐं हीं श्रीं अनित्यतृप्तायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं मुनिमानस-285 हंसिकायै नमः। ८१७ ॐ ऐं हीं श्रीं सत्यव्रतायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सत्यरूपायै नम:। 686 ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सर्वान्तर्यामिण्यै नम:। ८१९ ॐ ऐं हीं श्रीं सत्यै नम:। 090 ॐ ऐं हीं श्रीं ब्रह्माण्यै नम:। 678 ८२२ ॐ ऐं हीं श्रीं ब्रह्मजनन्यै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं बहुरूपायै नम:। 673 628 ॐ ऐं हीं श्रीं बुधार्चितायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं प्रसवित्री नम:। 624 ॐ ऐं हीं श्रीं प्रचण्डायै नमः।

८२७ ॐ ऐं हीं श्रीं आज्ञायै नमः। ८२८ ॐ ऐं हीं श्रीं प्रतिष्ठायै नमः। ८२९ ॐ ऐं हीं श्रीं प्रकटाकृतये नमः। ८३० ॐ ऐं हीं श्रीं प्राणेश्वर्यें नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं प्राणदात्र्ये नम:। 850 ॐ ऐं हीं श्रीं पञ्चाशत्पीठ-८३२ रूपिण्यै नमः। ८३३ ॐ ऐं हीं श्रीं विशृङ्खलायै नमः। ८३४ ॐ ऐं हीं श्रीं विविक्तस्थाये नमः। ८३५ ॐ ऐं हीं श्रीं वीरमात्रे नमः। ८३६ ॐ ऐं हीं श्रीं वियत्प्रसुवे नमः। ८३७ ॐ ऐं हीं श्रीं मुकुन्दायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मुक्तिनिलयायै नमः। 252 ॐ ऐं हीं श्रीं मूलविग्रह-238 रूपिण्यै नमः। ८४० ॐ ऐं हीं श्रीं भावज्ञायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भवरोगघ्यै नम:। १४१ ८४२ ॐ ऐं हीं श्रीं भवचक्रप्रवर्तिन्यै नमः। ८४३ ॐ ऐं हीं श्रीं छन्दःसारायै नमः। ४४३ ॐ ऐं हीं श्रीं शास्त्रसारायै नम:। ८४५ 🕉 ऐं हीं श्रीं मन्त्रसारायै नम:। 380 ॐ ऐं हीं श्रीं तलोदर्ये नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं उदारकीर्तये नमः। ८४७ ॐ ऐं हीं श्रीं उद्दामवैभवायै नमः। 282 288 ॐ ऐं हीं श्रीं वर्णरूपिण्यै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं जन्ममृत्युजरा-तप्तजनविश्रान्तिदायिन्यै नमः। ८५१ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वोपनिष-दुद्घुष्टायै नमः। ८५२ ॐ ऐं हीं श्रीं शान्यतीतायै नमः। ८५३ ॐ ऐं हीं श्रीं कलात्मिकायै नमः। ८५४ ॐ ऐं हीं श्रीं गम्भीरायै नमः।

८५५ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं गगनान्तःस्थायै नमः।

८५६ ॐ ऐं हीं श्रीं गर्वितायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं गानलोलुपायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं कल्पनारहितायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं काष्टायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं अकान्तायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं कान्तार्ध-विग्रहायै नमः। ८६२ ॐ ऐं हीं श्रीं कार्यकारण-निर्मुक्तायै नमः। ८६३ ॐ ऐं हीं श्रीं कामकेलि-तरङ्गितायै नमः। ८६४ ॐ ऐं हीं श्रीं कनत्कनक-ताटङ्कायै नमः। ८६५ ॐ ऐं हीं श्रीं लीलाविग्रह-धारिण्यै नमः। ८६६ ॐ ऐं हीं श्रीं अजायै नमः। ८६७ ॐ ऐं हीं श्रीं क्षय-विनिर्मुक्तायै नमः। ८६८ ॐ ऐं हीं श्रीं मुग्धायै नमः। ८६९ ॐ ऐं हीं श्रीं क्षिप्रप्रसादिन्यै नमः। ८७० ॐ ऐं हीं श्रीं अन्तर्मुख-समाराध्यायै नमः। ८७१ ॐ ऐं हीं श्रीं बहिर्मुख-सुदुर्लभायै नमः। ८७२ ॐ ऐं हीं श्रीं त्रय्यै नमः। ८७३ ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिवर्गनिलयायै नमः। ८७४ ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिस्थायै नमः। ८७५ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरमालिन्यै नमः। ८७६ ॐ ऐं हीं श्रीं निरामयायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं निरालम्बायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं स्वात्मारामायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं सुधासृत्यै नमः।

८८० ॐ ऐं हीं श्रीं संसारपङ्कनिर्मग्र-समुद्धरणपण्डितायै नमः। ८८१ ॐ ऐं हीं श्रीं यज्ञप्रियायै नमः। ८८२ ॐ ऐं हीं श्रीं यज्ञकर्त्र्ये नमः। ८८३ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं यजमान-स्वरूपिण्यै नमः। ८८४ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धर्माधारायै नमः। ८८५ ॐ ऐं हीं श्रीं धनाध्यक्षायै नमः। ८८६ ॐ ऐं हीं श्रीं धनधान्य-विवर्धिन्यै नमः। ८८७ ॐ ऐं हीं श्रीं विप्रप्रियायै नमः। ८८८ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं विप्ररूपायै नमः। ८८९ ॐ ऐं हीं श्रीं विश्वभ्रमण-कारिण्यै नमः। ८९० ॐ ऐं हीं श्रीं विश्वग्रासायै नमः। ८९१ ॐ ऐं हीं श्रीं विदुमाभायै नमः। ८९२ ॐ ऐं हीं श्रीं वैष्णव्ये नमः। ८९३ ॐ ऐं हीं श्रीं विष्णुरूपिण्यै नमः। ८९४ ॐ ऐं हीं श्रीं अयोनये नमः। ८९५ ॐ ऐं हीं श्रीं योनिनित्तयायै नमः। ८९६ ॐ ऐं हीं श्रीं कूटस्थायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं कुलरूपिण्ये नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं वीरगोष्ठी-प्रियायै नमः। ८९९ ॐ ऐं हीं श्रीं वीरायै नम:। ९०० ॐ ऐं हीं श्रीं नैष्कर्म्यायै नमः। ९०२ ॐ ऐं हीं श्रीं नादरूपिण्यै नमः। ९०२ ॐ ऐं हीं श्रीं विज्ञान-कलनायै नमः। ९०३ ॐ ऐं हीं श्रीं कल्यायै नमः। ९०४ ॐ ऐं हीं श्रीं विदग्धायै नमः। ९०५ ॐ ऐं हीं श्रीं वैन्दवासनायै नमः। ९०६ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं तत्त्वाधिकायै नमः। ९०७ ॐ ऐं हीं श्रीं तत्त्वमय्यै नमः। ९०८ ॐ ऐं हीं श्रीं तत्त्वमर्थ-स्वरूपिणयै नमः। ९०९ ॐ ऐं हीं श्रीं सामगान-प्रियायै नमः। ९१० ॐ ऐं हीं श्रीं सौम्यायै नमः। ९११ ॐ ऐं हीं श्रीं सदाशिव-कुटुम्बिन्यै नमः। ९१२ ॐ ऐं हीं श्रीं सव्यापसव्य-मार्गस्थायै नमः। ९१३ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वापद्धि-निवारिणयै नमः। ९१४ ॐ ऐं हीं श्रीं स्वस्थायै नमः। ९१५ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं स्वभावमधुरायै नमः। ९१६ ॐ ऐं हीं श्रीं धीराये नमः। ९१७ ॐ ऐं हीं श्रीं धीरसमर्चितायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं चैतन्यार्घ्य-समाराध्यायै नमः। ९१९ ॐ ऐं हीं श्रीं चैतन्यकुसुम-प्रियायै नमः। ९२० ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सदोदितायै नमः। ९२१ ॐ ऐं हीं श्रीं सदातुष्टायै नम:। ९२२ ॐ ऐं हीं श्रीं तरुणादित्य-पाटलायै नमः। ९२३ ॐ ऐं हीं श्रीं दक्षिणा-दक्षिणाराध्यायै नमः। ९२४ ॐ ऐं हीं श्रीं दरस्मेरमुखा-म्बुजायै नमः। ९२५ ॐ ऐं हीं श्रीं कौलिनी-केवलायै नमः। ९२६ ॐ ऐं हीं श्रीं अनर्घ्यकैवल्य-पददायिन्यै नमः। ९२७ ॐ ऐं ह्वीं श्रीं स्तोत्रप्रियायै नम:।

९२८ ॐ ऐं हीं श्रीं स्तुतिमत्यै नमः। ९२९ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रुतिसंस्तुत-वैभवायै नमः। 🕉 ऐं हीं श्रीं मनस्विन्यै नम:। 930 🕉 ऐं हीं श्रीं मानवत्यै नम:। ९३१ ९३२ ॐ ऐं हीं श्रीं महेश्यै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं मङ्गलाकृतये नमः। 833 ॐ ऐं हीं श्रीं विश्वमात्रे नमः। ९३४ ॐ ऐं हीं श्रीं जगद्धात्र्यै नमः। ९३५ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं विशालाक्ष्यै नमः। ३६१ ॐ ऐं हीं श्रीं विरागिण्यै नमः। 930 ॐ ऐं ह्रीं श्रीं प्रगल्भायै नमः। 359 ॐ ऐं हीं श्रीं परमोदारायै नमः। 939 🕉 ऐं हीं श्रीं परामोदायै नम:। 980 ९४१ ॐ ऐं हीं श्रीं मनोमय्यै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं व्योमकेश्यै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं विमानस्थायै नम:। ९४४ ॐ ऐं हीं श्रीं वजिण्यै नमः। ९४५ ॐ ऐं हीं श्रीं वामकेश्वर्ये नम:। ९४६ ॐ ऐं हीं श्रीं पञ्चयज्ञ-प्रियायै नमः। ९४७ ॐ ऐं हीं श्रीं पञ्चप्रेतमञ्चाधि-शायिन्यै नमः। ९४८ ॐ ऐं हीं श्रीं पञ्चम्यै नमः। ९४९ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं पञ्चभूतेश्यै नम:। ९५० ॐ ऐं हीं श्रीं पञ्चसङ्ख्यो-पचारिण्यै नमः। ९५१ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शाश्वत्यै नम:। ९५२ ॐ ऐं हीं श्रीं शाश्वतैश्वर्यायै नम:। ९५३ ॐ ऐं हीं श्रीं शर्मदायै नम:। ९५४ ॐ ऐं हीं श्रीं शम्भुमोहिन्ये नमः। ९५५ ॐ ऐं हीं श्रीं धरायै नम:। ९५६ ॐ ऐं हीं श्रीं धरासुतायै नमः।

९५७ ॐ ऐं हीं श्रीं धन्याये नमः।

ॐ ऐं हीं श्रीं धर्मिण्ये नम:। 946 ॐ ऐं हीं श्रीं धर्मवर्धिन्यै नम:। 949 ॐ ऐं हीं श्रीं लोकातीतायै नम:। ९६० ॐ ऐं हीं श्रीं गुणातीतायै नम:। ९६१ ९६२ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वातीतायै नम:। ६३१ ॐ ऐं हीं श्रीं शमात्मिकायै नम:। ॐ ऐं हीं श्रीं बन्धूककुसुम-९६४ प्रख्यायै नमः। ९६५ ॐ ऐं हीं श्रीं बालायै नम:। ९६६ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं लीला-विनोदिन्यै नमः। ९६७ ॐ ऐं हीं श्रीं सुमङ्गल्यै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं सुखकर्यें नमः। ९६९ ॐ ऐं हीं श्रीं सुवेषाढ्यायै नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं सुवासिन्यै नमः। 900 ॐ ऐं हीं श्रीं सुवासिन्यर्चन-909 प्रीतायै नमः। ९७२ ॐ ऐं हीं श्रीं आशोभनायै नमः। 🕉 ऐं हीं श्रीं शुद्धमानसायै नमः। ९७४ ॐ ऐं हीं श्रीं बिन्दुतर्पण-सन्तुष्टायै नमः। ९७५ ॐ ऐं हीं श्रीं पूर्वजायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुराम्बिकायै नमः। ९७७ ॐ ऐं हीं श्रीं दशमुद्रा-समाराध्यायै नमः। ्हीं श्रीं त्रिपुरा-१७८ ॐ ऐं श्रीवशंकर्ये नमः। ॐ ऐं हीं श्रीं ज्ञानमुद्रायै नम: । 🕉 ऐं हीं श्रीं ज्ञानगम्यायै नमः। ९८१ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ज्ञानज्ञेय-स्वरूपिण्यै नमः।

९८२ ॐ ऐं ह्यें श्रीं योनिमृद्राये नमः। ९८३ ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिखण्डेश्यै नम:। ९८४ ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिगुणायै नम:। ९८५ ॐ ऐं हीं श्रीं अम्बायै नम:। ९८६ ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिकोणगायै नम:। ९८७ ॐ ऐं हीं श्रीं अनघायै नम:। ९८८ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं अद्भुतचारित्राये नमः। ९८९ ॐ ऐं हीं श्रीं वाञ्छितार्थ-प्रदायिन्यै नमः। ९९० ॐ ऐं हीं श्रीं अभ्यासातिशय-ज्ञातायै नमः। ९९१ ॐ ऐं हीं श्रीं षडध्वातीत-रूपिण्यै नमः। ९९२ ॐ ऐं हीं श्रीं अव्याज-करुणामूर्तये नमः। ९९३ ॐ ऐं हीं श्रीं अज्ञानध्वान्त-दीपिकायै नमः। ९९४ ॐ ऐं हीं श्रीं आबालगोप-विदितायै नमः। ९९५ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वानुल्लङ्घा-शासनायै नमः। ९९६ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीचक्रराज-निलयायै नमः। ९९७ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीमित्रपुर-सुन्दर्ये नमः। ९९८ ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीशिवायै ९९९ ॐ ऐं हीं श्रीं शिवशक्त्यैक्य-रूपिणयै नमः। १००० ॐ ऐं हीं श्रीं ललिता-

म्बिकायै नमः।

इति श्रीललितासहस्रनामावलिः सम्पूर्णा।



## ॥ श्रीरस्तु ॥

## ॥ श्रीबालात्रिपुरसुन्दर्ये नमः॥

## ॥ श्रीललिताष्ट्रोत्तरशतनामावलिः॥

### ॐ ऐं हीं श्रीं

- १ ॐ ऐं हीं श्रीं रजताचलशृङ्गाग्रमध्यस्थायै नमो नमः
- २ ॐ ऐं हीं श्रीं हिमाचलमहावंशपावनायै नमो नमः
- ३ ॐ ऐं हीं श्रीं शङ्करार्धाङ्गसौन्दर्यशरीरायै नमो नमः
- ४ ॐ ऐं हीं श्रीं लसन्मरकतस्वच्छविग्रहायै नमो नमः
- ५ ॐ ऐं हीं श्रीं महातिशयसौन्दर्यलावण्यायै नमो नमः
- ६ ॐ ऐं हीं श्रीं शशाङ्कशेखरप्राणवल्लभायै नमो नमः
- ७ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सदापञ्चदशात्मैक्यस्वरूपायै नमो नमः
- ८ ॐ ऐं हीं श्रीं वज्रमाणिक्य कटकिकतीटायै नमो नमः
- ९ ॐ ऐं हीं श्रीं कस्तूरीतिलकोल्लासिनिटलायै नमो नमः
- १० ॐ ऐं हीं श्रीं भस्मरेखाङ्कितलसन्मस्तकायै नमो नमः
- ११ ॐ ऐं हीं श्रीं विकचाम्भोरुहदललोचनायै नमो नमः
- १२ ॐ ऐं हीं श्रीं शरच्चाम्पेयपुष्पाभनासिकायै नमो नमः
- १३ ॐ ऐं हीं श्रीं लसत्काञ्चनताटङ्कयुगलायै नमो नमः
- १४ ॐ ऐं हीं श्रीं मणिदर्पणसङ्काशकपोलायै नमो नमः
- १५ ॐ ऐं हीं श्रीं ताम्बूलपूरितस्मेरवदनायै नमो नमः
- १६ ॐ ऐं हीं श्रीं सुपक्वदाडिमीबीजरदनायै नमो नमः
- १७ ॐ ऐं हीं श्रीं कम्बुपूगसमच्छायकन्थरायै नमो नमः
   १८ ॐ ऐं हीं श्रीं स्थूलमुक्ताफलोदारसुहारायै नमो नमः
- १९ ॐ ऐं हीं श्रीं गिरीशबद्धमाङ्गल्यमङ्गलायै नमो नमः
- २० ॐ ऐं हीं श्रीं पद्मपाशाङ्कुशलसत्कराब्जायै नमो नमः
- २१ ॐ ऐं हीं श्रीं पद्मकैरवमन्दारसुमालिन्यै नमो नमः
- २२ ॐ ऐं हीं श्रीं सुवर्णकुम्भयुग्माभसुकुचायै नमो नमः
- २३ ॐ ऐं हीं श्रीं रमणीयचतुर्बाहुसंयुक्तायै नमो नमः
- २४ ॐ ऐं हीं श्रीं कनकाङ्गदकेयूरभूषितायै नमो नमः

नोट—अष्टोत्तरशतनामावलिके पूजनक्रममें एकबार फिर नमः का एवं हवनमें स्वाहा का प्रयोग करना चाहिये।

```
ॐ ऐं हीं श्रीं बृहत्सौवर्णसौन्दर्यवसनायै नमो नमः
२५
     ॐ ऐं हीं श्रीं बृहन्नितम्बविलसज्जधनायै नमो नमः
२६
     ॐ ऐं हीं श्रीं सौभाग्यजातशृङ्गारमध्यमायै नमो नमः
20
     ॐ ऐं हीं श्रीं दिव्यभूषणसन्दोहरञ्जितायै नमो नमः
26
     ॐ ऐं हीं श्रीं पारिजातगुणाधिक्यपदाब्जायै नमो नमः
28
     ॐ ऐं हीं श्रीं सुपद्मरागसङ्काशचरणायै नमो नमः
30
     ॐ ऐं हीं श्रीं कामकोटिमहापदापीठस्थायै नमो नमः
38
     ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीकण्ठनेत्रकुमुदचन्द्रिकायै नमो नमः
32
     ॐ ऐं हीं श्रीं सचामररमावाणीवीजितायै नमो नमः
33
     🕉 ऐं हीं श्रीं भक्तरक्षणदाक्षिण्यकटाक्षाये नमो नमः
38
     ॐ ऐं हीं श्रीं भूतेशालिङ्गनोद्भूतपुलकाङ्ग्यै नमो नमः
34
     ॐ ऐं हीं श्रीं अनङ्गजनकापाङ्गवीक्षणायै नमो नमः
38
     ॐ ऐं हीं श्रीं ब्रह्मोपेन्द्रशिरोरत्ररञ्जितायै नमो नमः
30
     🕉 ऐं हीं श्रीं शचीमुख्यामरवधूसेवितायै नमो नम:
36
     🕉 ऐं हीं श्रीं लीलाकल्पितब्रह्माण्डमण्डलायै नमो नमः
38
     🕉 ऐं हीं श्रीं अमृतादिमहाशिक्तसंवृतायै नमो नमः
80
     🕉 ऐं हीं श्रीं एकातपत्रसाम्राज्यदायिकायै नमो नमः
88
     🕉 ऐं हीं श्रीं सनकादिसमाराध्यपादुकायै नमो नमः
85
     🕉 ऐं हीं श्रीं देवर्षिभिस्स्तूयमानवैभवाये नमो नमः
83
     🕉 ऐं हीं श्रीं कलशोद्भवदुर्वास:पूजितायै नमो नमः
88
     ॐ ऐं हीं श्रीं मत्तेभवक्त्रषड्वक्त्रवत्सलायै नमो नमः
४५
      🕉 ऐं हीं श्रीं चक्रराजमहायन्त्रमध्यवत्यें नमो नम:
४६
      🕉 ऐं हीं श्रीं चिदग्रिकुण्डसम्भूतसुदेहायै नमो नमः
98
      య ऐं हीं श्रीं शशाङ्कखण्डसंयुक्त मुकुटायै नमो नमः
38
      ॐ ऐं हीं श्रीं मत्तहंसवधूमन्दगमनायै नमो नमः
88
      🕉 ऐं हीं श्रीं वन्दारुजनसन्दोहवन्दितायै नमो नमः
40
      ॐ ऐं हीं श्रीं अन्तर्मुखजनानन्दफलदायै नमो नमः
48
      ॐ ऐं ह्रीं श्रीं पतिव्रताङ्गनाभीष्टफलदायै नमो नमः
42
      🕉 ऐं हीं श्रीं अव्याजकरुणापूरपूरितायै नमो नम:
43
      🕉 ऐं हीं श्रीं निरञ्जनचिदानन्दसंयुक्तायै नमो नमः
48
```

68

ॐ ऐं हीं श्रीं सहस्त्रसूर्यसंयुक्तप्रकाशायै नमो नमः 44 ॐ ऐं हीं श्रीं रत्नचिन्तामणिगृहमध्यस्थायै नमो नमः ५६ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हानिवृद्धिगुणाधिक्यरहितायै नमो नमः 49 ॐ ऐं हीं श्रीं महापद्माटवीमध्यनिवासायै नमो नमः 46 ॐ ऐं ह्वीं श्रीं जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तीनां साक्षिभूत्यै नमो नमः 49 ॐ ऐं हीं श्रीं महापापौघपापानां विनाशिन्यै नमो नमः ξo ॐ ऐं हीं श्रीं दुष्टभीतिमहाभीतिभञ्जनायै नमो नमः 83 ॐ ऐं हीं श्रीं समस्तदेवदनुजप्रेरिकायै नमो नमः **E** ? ॐ ऐं हीं श्रीं समस्तहृदयाम्भोजनिलयायै नमो नमः € ₹ ॐ ऐं हीं श्रीं अनाहतमहापद्ममन्दिरायै नमो नमः 88 ॐ ऐं हीं श्रीं सहस्रारसरोजातवासितायै नमो नमः 64 ॐ ऐं ह्रीं श्रीं पुनरावृत्तिरहितपुरस्थायै नमो नमः EE ॐ ऐं हीं श्रीं वाणीगायत्रीसावित्रीसन्नुतायै नमो नमः 819 ॐ ऐं हीं श्रीं रमाभूमिसुताराध्यपदाब्जायै नमो नमः 56 ॐ ऐं हीं श्रीं लोपामुद्रार्चितश्रीमच्चरणायै नमो नमः 89 ॐ ऐं हीं श्रीं सहस्ररितसौन्दर्यशरीरायै नमो नम: 90 ॐ ऐं हीं श्रीं भावनामात्रसन्तुष्टहृदयायै नमो नमः 98 ॐ ऐं हीं श्रीं सत्यसम्पूर्णविज्ञानसिद्धिदायै नमो नमः 92 ॐ ऐं हीं श्रीं त्रिलोचनकृतोल्लासफलदायै नमो नमः E0 ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीसुधाब्धिमणिद्वीपमध्यगायै नमो नमः 80 ॐ ऐं हीं श्रीं दक्षाध्वरविनिर्भेदसाधनायै नमो नमः 194 ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीनाथसोदरीभूतशोभितायै नमो नमः 30 ॐ ऐं हीं श्रीं चन्द्रशेखरभक्तार्तिभञ्जनायै नमो नम: 1919 🕉 ऐं हीं श्रीं सर्वोपाधिविनिर्मुक्तचैतन्यायै नमो नमः 94 ॐ ऐं हीं श्रीं नामपारायणाभीष्टफलदायै नमो नमः 98 ॐ ऐं हीं श्रीं सृष्टिस्थितितिरोधानसङ्कल्पायै नमो नमः 60 ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीषोडशक्षरीमन्त्रमध्यगायै नमो नमः 83 ॐ ऐं हीं श्रीं अनाद्यन्तस्वयम्भूतदिव्यमूर्त्ये नमो नमः 62 🕉 ऐं हीं श्रीं भक्तहंसपरीमुख्यवियोगायै नमो नम: 62 🕉 ऐं हीं श्रीं मातृमण्डलसंयुक्तलितायै नमो नमः

- ८५ ॐ ऐं हीं श्रीं भण्डदैत्यमहासत्वनाशनायै नमो नमः
- ८६ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्रूरभण्डशिरच्छेदनिपुणायै नमो नमः
- ८७ ॐ ऐं हीं श्रीं धाराच्युतसुराधीशसुखदाये नमो नमः
- ८८ ॐ ऐं हीं श्रीं चण्डमुण्डनिशुम्भादिखण्डनायै नमो नमः
- ८९ ॐ ऐं हीं श्रीं रक्ताक्षरक्तजिह्वादिशिक्षणायै नमो नमः
- ९० ॐ ऐं हीं श्रीं महिषासुरदोर्वीर्यनिग्रहाये नमो नमः
- ९१ ॐ ऐं हीं श्रीं अभ्रकेशमहोत्साहकारणायै नमो नमः
- ९२ ॐ ऐं हीं श्रीं महेशयुक्तनटनतत्परायै नमो नमः
- ९३ ॐ ऐं हीं श्रीं निजभर्तृमुखाम्भोजचिन्तनायै नमो नमः
- १४ ॐ ऐं हीं श्रीं वृषभध्वजिवज्ञानभावनायै नमो नमः
- ९५ ॐ ऐं हीं श्रीं जन्ममृत्युजरारोगभञ्जनायै नमो नमः
- ९६ ं ॐ ऐं हीं श्रीं विधेयमुक्तविज्ञानसिद्धिदाये नमो नमः
- १७ ॐ ऐं हीं श्रीं कामक्रोधादिषड्वर्गनाशनायै नमो नमः
- ९८ ॐ ऐं हीं श्रीं राजराजार्चितपदसरोजायै नमो नमः
- ९९ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सर्ववेदान्तसंसिद्धसुतत्त्वायै नमो नमः
- १०० ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीवीरभक्तविज्ञाननिधानायै नमो नमः
- १०१ ॐ ऐं हीं श्रीं अशेषदुष्टदनुजसूदनायै नमो नमः
- १०२ ॐ ऐं हीं श्रीं साक्षाच्छ्रीदक्षिणामूर्तिमनोज्ञायै नमो नमः
- १०३ ॐ ऐं हीं श्रीं हयमेधाग्रसम्पूज्यमहिमायै नमो नमः
- १०४ ॐ ऐं हीं श्रीं दक्षप्रजापितसुतावेषाट्यायै नमो नमः
- १०५ ॐ ऐं हीं श्रीं सुमबाणेक्षुकोदण्डमण्डितायै नमो नमः
- १०६ ॐ ऐं हीं श्रीं नित्ययौवनमाङ्गल्यमङ्गलायै नमो नमः
- १०७ ॐ ऐं हीं श्रीं महादेवसमायुक्तशरीरायै नमो नमः
- १०८ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महादेवरतौत्सुक्यमहादेव्यै नमो नमः

॥ श्रीललिताष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

るる経験をあ

# ॥ श्रीललितात्रिशतीस्तोत्ररत्नप्रारम्भः॥

सकुङ्कुमविलेपनामिलकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम्। अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्॥

अगस्त्य उवाच-

हयग्रीव दयासिन्धो भगवन् भक्तवत्सल। त्वत्तः श्रुतमशेषेण श्रोतव्यं यद्यदस्ति तत्॥१॥ रहस्यनामसाहस्त्रमपि तत्संश्रुतं मया। इतः परं च मे नास्ति श्रोतव्यमिति निश्चयः॥२॥ तथापि मम चित्तस्य पर्याप्तिर्नेव जायते। कार्तार्त्यमप्राप्त इव शोचत्यात्मापि मे प्रभो॥३॥ किमिदं कारणं ब्रूहि ज्ञातव्यांशोऽपि वा पुनः। अस्ति चेन्मामनुब्रूहि ब्रूहीत्युक्तवा प्रणम्य तम्॥४॥

सूत उवाच--

समाललम्बे तत्पादयुगलं कलशोद्भवः। हयाननो भीतभीतः किमिदं किमिदं त्विति॥५॥ मुञ्च मुञ्चेति तं चोक्त्वा चिन्ताक्रान्तो बभूव सः। चिरं विचार्य निश्चिन्वन् वक्तव्यं न मयेत्यसौ॥६॥ तूष्णीं स्थितः स्मरन्नाज्ञां लिलताम्बाकृतां पुरा। तं प्रणम्यैव स मुनिस्तत्पादावत्यजन् स्थितः॥७॥ वर्षत्रयाविध तथा गुरुशिष्यौ तथा स्थितौ। तच्छृण्वन्तश्च पश्यन्तः सर्वलोकास्सुविस्मिताः॥८॥ तत्र श्रीलितादेवी कामेश्वरसमन्विता। प्रादुर्भूता रहस्येवं हयग्रीवमवोचत॥ ९॥ श्रीदेव्युवाच—

अश्वाननावयोः प्रीतिश्शास्त्रविश्वासिने त्विय। राज्यं देयं शिरो देयं न देया षोडशाक्षरी॥१०॥ स्वमातृयोनिवद्गोप्या विद्यैषेत्यागमा जगुः। ततोऽतिगोपनीया मे सर्वपूर्तिकरी स्तुतिः॥११॥ मया कामेश्वरेणापि कृत्वा सा गोपिता भृशम्। मदाज्ञया वचो देव्यश्चकुर्नामसहस्रकम्॥ १२॥ आवाभ्यां कथितो मुख्यः सर्वपूर्तिकरः स्तवः। सर्विक्रियाणां वैकल्यपूर्तिर्यज्जपतो भवेत्॥ १३॥ सर्वपूर्तिकरं तस्मादिदं नाम कृतं मया। तद्बूहि त्वमगस्त्याय पात्रभूतो न संशयः॥१४॥ पत्न्यस्य लोपामुद्राख्या मामुपास्तेऽतिभक्तितः। अयं च नितरां भक्तस्तस्मादस्य वदस्व तत्॥१५॥ अमुञ्चमानस्त्वत्पादौ वर्षत्रयमसौ स्थितः। एतज्ज्ञातुमतो भक्त्या हीदमेव निदर्शनम्॥१६॥ चित्तपर्याप्तिरेतस्य नान्यथा सम्भविष्यति। सर्वपूर्तिकरं तस्मादनुज्ञातो मया वद।। १७॥ सूत उवाच-

इत्युक्त्वान्तर्दधावम्बा कामेश्वरसमन्विता। अथोत्थाप्य हयग्रीवः पाणिभ्यां कुम्भसम्भवम्॥ १८॥ संस्थाप्य निकटे वाचमुवाच भृशविस्मितः।

श्रीहयग्रीव उवाच-

कृतार्थोऽसि कृतार्थोऽसि कृतार्थोऽसि घटोद्भव॥ १९॥

त्वत्ममो ललिताभक्तो नास्ति नास्ति जगत्त्रये। येनागत्य स्वयं देवी तव वक्तव्यमन्वशात्॥ २०॥ सच्छिष्येण त्वयाहं च दृष्टवानस्मि तां शिवाम्। यतन्ते यद्दर्शनाय ब्रह्मविष्णवीशपूर्वकाः ॥ २१ ॥ अतः परं ते वक्ष्यामि सर्वपूर्तिकरं स्तवम्। यस्य स्मरणमात्रेण पर्याप्तिस्ते भवेद् हृदि॥२२॥ रहस्यनामसाहस्त्रादतिगुह्यतमं आवश्यकं ततो ह्येतल्ललितां समुपासितुम् ॥ २३ ॥ तदहं ते प्रवक्ष्यामि ललिताम्बानुशासनात्। श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्याः कादिवर्णक्रमान्मुने ॥ २४ ॥ पृथग्विंशतिनामानि कथितानि घटोद्भव। आहत्य नाम्नां त्रिशती सर्वसम्पूर्तिकारिणी॥ २५॥ रहस्यातिरहस्यैषा गोपनीया प्रयत्नतः। तां शृणुष्व महाभाग सावधानेन चेतसा॥ २६॥ केवलं नामबुद्धिस्ते न कार्या तेषु कुम्भज। मन्त्रात्मकत्वमेतेषां नाम्नां नामात्मतापि च॥ २७॥ तस्मादेकाग्रमनसा श्रोतव्यं भवता मुने। सूत उवाच-

इत्युक्त्वा तु हयग्रीवः प्रोचे नामशतत्रयम्॥ २८॥ इति पूर्वपीठिका

अस्य श्री श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रमालामन्त्रस्य भगवान् हयग्रीवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीललितामहेश्वरी देवता ऐं ५ बीजं, सौः ४ शक्तिः, क्लीं ६ कीलकं, मम चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः॥ (ऐमित्यादिभिरङ्गन्यासकरन्यासाः कार्याः)

#### ध्यानम्—

अतिमधुरचापहस्तामपरिमितामोदबाणसौभाग्याम् । अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरीं वन्दे॥

## (लिमत्यादिपञ्चपूजां कुर्यात्)

ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी। कल्याणशैलनिलया कमनीया कलावती॥ १॥ कमलाक्षी कल्मषञ्जी करुणामृतसागरा। कदम्बकाननावासा कदम्बकुसुमप्रिया॥ २ ॥ कन्दर्पविद्या कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणा। कर्पूरवीटीसौरभ्यकल्लोलितककुप्तटा 11 3 11 कलिदोषहरा कञ्जलोचना कप्रविग्रहा। कारियत्री कर्मफलप्रदा॥ ४॥ कर्मादिसाक्षिणी चैकाक्षर्येकानेकाक्षराकृतिः। एकाररूपा चैकानन्दचिदाकृतिः॥ ५ ॥ एतत्तदित्यनिर्देश्या चैकभक्तिमद्चिता। एवमित्यागमाबोध्या चैषणारहितादृता॥ ६॥ एकाग्रचित्तनिर्ध्याता चैन:कूटविनाशिनी। एलासुगन्धिचिकुरा चैकैश्वर्यप्रदायिनी॥ ७॥ एकभोगा चैकरसा चैकान्तपूजिता। एकातपत्रसाम्राज्यप्रदा चैजदनेजजगदीश्वरी॥ ८॥ एधमानप्रभा चैकप्राभवशालिनी। एकवीरादिसंसेव्या चेप्सितार्थप्रदायिनी॥ ९॥ ईकाररूपा चेशित्री चेश्वरत्वविधायिनी। ईदुगित्यविनिर्देश्या चेशित्वाद्यष्टिसिद्धिदा॥ १०॥ ईशानादिब्रह्ममयी

क्षणसृष्टाण्डकोटिरीश्वरवल्लभा। ईक्षित्री चेश्वरार्धाङ्गशरीरेशाधिदेवता ॥ ११ ॥ ईंडिता चेशताण्डवसाक्षिणी। ईश्वरप्रेरणकरी । चेतिबाधाविनाशिनी॥ १२॥ ईश्वरोत्सङ्गनिलया चेशशक्तिरीषत्स्मितानना। ईहाविरहिता लकाररूपा ललिता लक्ष्मीवाणीनिषेविता॥ १३॥ लाकिनी ललनारूपा लसद्दाडिमपाटला। लसत्फाला ललाटनयनार्चिता॥ १४॥ ललन्तिका लक्षणोञ्चलदिव्याङ्गी लक्षकोट्यण्डनायिका। लक्ष्यार्था लक्षणागम्या लब्धकामा लतातनुः॥१५॥ ललामराजदलिकालम्बिमुक्तालताञ्चिता लम्बोदरप्रसूर्लभ्या लज्जाढ्या लयवर्जिता॥ १६॥ हीङ्काररूपा हीङ्कारनिलया हींपदप्रिया। हीङ्कारबीजा हीङ्कारमन्त्रा हीङ्कारलक्षणा॥ १७॥ ह्रीङ्कारजपसुप्रीता ह्रींमति ह्येंविभूषणा। हींशीला हींपदाराध्या हींगर्भा हींपदाभिधा॥ १८॥ हीङ्कारवाच्या हीङ्कारपूज्या हीङ्कारपीठिका। हीं हीङ्कारवेद्या हीङ्कारचिन्त्या ह्रींशरीरिणी॥ १९॥ हकाररूपा हलधृत्पूजिता हरिणेक्षणा। हरप्रिया हराराध्या हरिब्रह्मेन्द्रबन्दिता॥ २०॥ हयारूढासेवितांघ्रिईयमेधसमर्चिता हर्यक्षवाहना हंसवाहना हतदानवा॥ २१॥ हत्यादिपापशमनी हरिदश्चादिसेविता। हस्तिकुम्भोत्तुङ्गकुचा हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गना॥ २२॥ हरिद्राकुङ्कमादिग्धा हर्यश्वाद्यमराचिता। हरिकेशसँखी हादिविद्या हालामदालसा॥ २३॥

सकाररूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमङ्गला। सर्वकर्त्री सर्वभर्त्री सर्वहन्त्री सनातनी॥ २४॥ सर्वानवद्या सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसाक्षिणी। सर्वात्मिका सर्वसौख्यदात्री सर्वविमोहिनी॥ २५॥ सर्वाधारा सर्वगता सर्वावगुणवर्जिता। सर्वारुणा सर्वमाता सर्वाभरणभूषिता॥ २६॥ ककारार्था कालहन्त्री कामेशी कामितार्थदा। कामसञ्जीवनी कल्या कठिनस्तनमण्डला॥ २७॥ करभोरूः कलानाथमुखी कचजिताम्बुदा। कटाक्षस्यन्दिकरुणा कपालिप्राणनायिका॥ २८॥ कारुण्यविग्रहा कान्ता कान्तिधूतजपावलिः। कलालापा कम्बुकण्ठी करनिर्जितपल्लवा॥ २९॥ कल्पवल्लीसमभुजा कस्तूरीतिलकाञ्चिता। हकारार्था हंसगतिर्हाटकाभरणोज्ज्वला॥ ३०॥ हारहारिकुचाभोगा हाकिनी हल्यवर्जिता। हरित्पतिसमाराध्या हठात्कारहतासुरा॥ ३१॥ हर्षप्रदा हविभीवत्री हार्दसन्तमसापहा। हस्रीशलास्यसन्तुष्टा हंसमन्त्रार्थरूपिणी॥ ३२॥ हानोपादाननिर्मुक्ता हर्षिणी हरिसोदरी। हानिवृद्धिविवर्जिता॥ ३३॥ हाहाहूहूमुखस्तुत्या हरिगोपारुणांशुका। हैयङ्गवीनहदया लकाराख्या लतापूज्या लयस्थित्युद्भवेश्वरी॥ ३४॥ लास्यदर्शनसन्तुष्टा लाभालाभविवर्जिता। लङ्घ्येतराज्ञा लावण्यशालिनी लघुसिद्धिदा॥ ३५॥ लाक्षारससवर्णाभा लक्ष्मणाग्रजपूजिता। लभ्येतरा लब्धभक्तिसुलभा लाङ्गलायुधा॥ ३६॥

लग्नचामरहस्तश्रीशारदापरिवीजिता लम्पटा लकुलेश्वरी॥ ३७॥ लजापदसमाराध्या लब्धसम्पत्समुन्नतिः। लब्धमाना लब्धरसा हीङ्कारिणी च हीङ्कारी हींमध्या हींशिखामणि:॥३८॥ हीङ्कारकुण्डाग्निशिखा ह्रीङ्कारशशिचन्द्रिका। ह्रीङ्काराम्भोदचञ्चला ॥ ३९॥ हीङ्कारभास्कररुचि: हीङ्कारैकपरायणा। हीङ्कारकन्दांकुरिका ह्रीङ्कारदीर्घिका 👚 हीङ्कारोद्यानकेकिनी॥ ४०॥ ह्रीङ्कारारण्यहरिणी ह्रीङ्कारावालवल्लरी। ह्रीङ्कारांगणदीपिका॥ ४१॥ हीङ्कारपञ्जरशुकी हीङ्कारकन्दरासिंही हीङ्काराम्भोजभृङ्गिका। हीङ्कारसुमनोमाध्वी ह्रीङ्कारतरुमञ्जरी॥ ४२॥ सकलागमसंस्तुता। सकाराख्या समरसा सर्ववेदांततात्पर्यभूमिस्सदसदाश्रया 11 88 11 सकला सच्चिदानन्दा साध्वी सद्गतिदायिनी। सनकादिमुनिध्येया सदाशिवकुटुम्बिनी॥ ४४॥ सकलाधिष्ठानरूपा समाकृतिः। सत्त्वरूपा सर्वप्रपञ्जनिर्मात्री समानाधिकवर्जिता॥ ४५॥ सर्वोत्तुङ्गा सङ्गहीना सगुणा सकलेष्टदा। ककारिणी काव्यलोला कामेश्वरमनोहरा॥ ४६॥ कामेश्वरप्राणनाडी कामेशोत्सङ्गवासिनी। कामेश्वरालिङ्गिताङ्गी कामेश्वरसुखप्रदा॥ ४७॥ कामेश्वरप्रणयिनी कामेश्वरविलासिनी। कामेश्वरतपस्सिद्धिः कामेश्वरमनःप्रिया॥ ४८॥ कामेश्वरप्राणनाथा कामेश्वरविमोहिनी। कामेश्वरब्रह्मविद्या कामेश्वरगृहेश्वरी॥ ४९॥

कामेश्वराह्नादकरी कामेश्वरमहेश्वरी। कामेश्वरी कामकोटिनिलया कांक्षितार्थदा॥ ५०॥ लकारिणी लब्धरूपा लब्धधीर्लब्धवाञ्छिता। लब्धाहङ्कारदुर्गमा॥ ५१॥ लब्धपापमनोदुरा लब्धशक्तिर्लब्धदेहा लब्धैश्वर्यसमुन्नति:। लब्धवृद्धिर्लब्धलीला लब्धयौवनशालिनी ॥ ५२ ॥ लब्धातिशयसर्वाङ्गसौन्दर्या लब्धविभ्रमा। लब्धपतिर्लब्धनानागमस्थितिः ॥ ५३ ॥ लब्धरागा लब्धभोगा लब्धसुखा लब्धहर्षाभिपूरिता। हीङ्कारमूतिहींङ्कारसौधशृङ्गकपोतिका 114811 हीङ्कारदुग्धाब्धिसुधा हीङ्कारकमलेन्दिरा। हीङ्कारमणिदीपार्चिहींङ्कारतरुशारिका 114411 हींकारपेटकमणिहीं ङ्कारादर्शविम्बिता ह्रीङ्कारकोशासिलता हीङ्कारास्थाननर्तकी ॥ ५६ ॥ हीङ्कारशुक्तिकामुक्तामणिहीङ्कारबोधिता हीङ्कारमयसौवर्णस्तम्भविद्रु**मपुत्रिका** 114911 ह्रीङ्कारवेदोपनिषद्ह्रीङ्काराध्वरदक्षिणा ह्रीङ्कारनन्दनारामनवकल्पकवल्लरी 114611 हीङ्कारहिमवद्गङ्गा हीङ्कारार्णवकौस्तुभा। हीं ङ्कारपरसौख्यदा ॥ ५९ ॥ ह्रीङ्कारमन्त्रसर्वस्वा

#### श्रीहयग्रीव उवाच

इत्येवं ते मयाऽऽख्यातं देव्या नाम शतत्रयम्। रहस्यातिरहस्यत्वाद् गोपनीयं महामुने॥६०॥ शिववर्णानि नामानि श्रीदेवीकथितानि हि। शक्त्यक्षराणि नामानि कामेशकथितानि च॥६१॥

उभयाक्षरनामानि ह्युभाभ्यां कथितानि वै। तदन्यैग्रंथितं स्तोत्रमेतस्य सदृशं किमु॥६२॥ नानेन सदृशं स्तोत्रं श्रीदेवीप्रीतिदायकम्। लोकत्रयेऽपि कल्याणं सम्भवेत्रात्र संशयः ॥ ६३॥

सूत उवाच

इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजं निशम्य प्रगलितकलुषोऽभूच्यित्तपर्याप्तिमेत्य । निजगुरुमथ नत्वा कुम्भजन्मा तदुक्तं पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद॥६४॥ अगस्त्य उवाच

अश्वानन महाभाग रहस्यमपि मे वद। शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि। उभयोरिप वर्णानि कानि मे वद देशिक॥६५॥ सूत उवाच

इति पृष्टः कुम्भजेन हयग्रीवोऽवदत्पुनः। तव गोप्यं किमस्तीह साक्षादम्बाकटाक्षतः॥६६॥ इदं त्वतिरहस्यं ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भज। एतद्विज्ञानमात्रेण श्रीविद्या सिद्धिदा भवेत्।। ६७॥ कत्रयं हद्वयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः। शक्त्यक्षराणि शेषाणि हींकार उभयात्मकः॥६८॥ एवं विभागमज्ञात्वा श्रीविद्याजपशालिनः। न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरिप।। ६९॥ चतुर्भिश्शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः। नवचक्रैस्तु संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः॥ ७०॥ त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा। चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च वै॥ ७१॥

बिन्दुश्चाष्ट्रदळं पद्मं पद्मं षोडशपत्रकम्। चतुरश्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात्॥ ७२॥ त्रिकोणे बैन्दवं शिलष्टमष्टारेऽष्टदलाम्बुजम्। दशारयोष्ट्रोडशारं भूपुरं भुवनाश्रके। शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम्॥ ७३॥ अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित्। त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूपश्शिवस्पृतः ॥ ७४॥ अविनाभावसम्बन्धस्तस्माद्विन्दुत्रिकोणयोः एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रं यस्समर्चयेत्॥ ७५॥ न तत्फलमवाप्रोति ललिताम्बा न तुष्यति। ये च जानित लोकेऽस्मिन् श्रीविद्याचक्रवेदिनः॥ ७६॥ सामान्यवेदिनस्ते वै विशेषज्ञोऽतिदुर्लभः। स्वयं विद्याविशेषज्ञो विशेषज्ञं समर्चयेत्॥ ७७॥ तस्मै देयं ततो ग्राह्यं श्रीविद्याचक्रवेदिना। अन्धं तमः प्रविशन्ति ये ह्यविद्यामुपासते॥ ७८॥ इति श्रुतिरपाहैतानविद्योपासकान् पुनः। विद्यानुपासकानेव निन्दत्यारुणिकी श्रुतिः॥ ७९॥ अशृता सशृतासश्च यज्वानो येऽप्ययज्वनः। स्वर्यन्तो नानपेक्षन्त इन्द्रमग्निं च ये विदुः॥८०॥ सिकता इव संयान्ति रश्मिभस्समुदीरिताः। अस्माल्लोकादमुष्माच्चेत्याह चारण्यकी श्रुति:॥८१॥ यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शङ्करस्स्वयम्। तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी॥८२॥ इति तन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते। मोक्षेकहेतुविद्या तु श्रीविद्यैव न संशयः॥८३॥

न शिल्पादिज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्दः प्रयुज्यते। मोक्षेकहेतुविद्या सा श्रीविद्यैव न संशयः॥८४॥ तस्माद् विद्याविदेवात्र विद्वान् विद्वानितीर्यते। स्वयं विद्याविशेषज्ञो विद्यामाहात्म्यवेद्यपि॥ ८५॥ विद्याविदं नार्चयेच्चेत् को वा तं पूजयेज्जनः। प्रसंगादेतदुक्तं ते प्रकृतं शृणु कुम्भज॥८६॥ यः कीर्तयेत्सकृद्भक्त्या दिव्यं नाम्नां शतत्रयम्। तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये विस्तरेण घटोद्भव॥८७॥ रहस्यनामसाहस्त्रपाठे यत्फलमीरितम्। तत्कोटिकोटिगुणितमेकनामजपाद् भवेत्॥ ८८॥ कामेश्वराभ्यां तदिदं कृतं नामशतत्रयम्। नान्येन तुलयेदेतत्स्तोत्रेणान्यकृतेन तु॥ ८९॥ श्रियः परंपरा यस्य भाविनी तूत्तरोत्तरम्। तेनैव लभ्यते नाम्नां त्रिशती सर्वकामदा।। ९०॥ अस्या नाम्नां त्रिशत्यास्तु महिमा केन वर्ण्यते। या स्वयं शिवयोर्वक्त्रपद्माभ्यां परिनिस्सृता॥ ९१॥ नित्या षोडशिकारूपान्विप्रानादौ तु भोजयेत्। अभ्यक्तान् गन्धतैलेन स्नातानुष्णेन वारिणा॥ ९२॥ अभ्यर्च्य वस्त्रगन्थाद्यैः कामेश्वर्यादिनामभिः। सूपापूपैः शर्कराद्यैः पायसैः फलसंयुतैः॥ ९३॥ विद्याविदो विशेषेण भोजयेत्षोडश द्विजान्। एवं नित्यबलिं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजने॥ ९४॥ पश्चात्रिशत्या नाम्नां तु ब्राह्मणान् क्रमशोऽर्चयेत्। तैलाभ्यंगादिकं दद्याद्विभवे सित भक्तित:॥ ९५॥ शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यवधिः क्रमात्। दिवसे दिवसे विप्रा भोज्या विंशतिसंख्यया॥ ९६॥

दशभिः पञ्चभिर्वापि त्रिभिरेकेन वा दिनै:। त्रिंशत्षष्टिं शतं विप्रान् भोजयेत् त्रिशतं क्रमात्॥ ९७ ॥ एवं यः कुरुते भक्त्या जन्ममध्ये सकुन्नरः। तस्यैवं सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थिता॥ ९८॥ रहस्यनामसाहस्त्रैरर्चनेप्येवमेव हि। आदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चाद् ब्राह्मणभोजनम्॥ ९९ ॥ रहस्यनामसाहस्त्रमहिमा यो मयोदितः। स शीकराणुरत्रैकनाम्नो महिमवारिधे:॥ १००॥ वाग्देवीरिचते नामसाहस्त्रे यद्यदीरितम्। तत्तत्फलमवाप्नोति नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात्॥ १०१॥ एतदन्यैर्जपैस्स्तोत्रैरर्चनैर्यत्फलं तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नामशतत्रयात्॥ १०२॥ रहस्यनामसाहस्रकोट्यावृत्यास्तु यत्फलम्। तद्भवेत्कोटिगुणितं नामित्रिशतकीर्तनात्॥ १०३॥ वाग्देवीरचिते स्तोत्रे तादृशो महिमा यदि। साक्षात्कामेशकामेशीकृतेऽस्मिन् गृह्यतामिति॥ १०४॥ सकृत्सङ्कीर्तनादेव नाम्नामस्मिन् शतत्रये। भवेच्चित्तस्य पर्याप्तिर्नूनमन्यानपेक्षिणी॥ १०५॥ न ज्ञातव्यमितोप्यन्यन् न जप्तव्यं च कुम्भज। यदसाध्यतमं कार्यं तत्तदर्थमिदं जपेत्॥ १०६॥ तत्तित्सिद्धिमवाप्रोति पश्चात्कार्यं परीक्षयेत्। ये ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तैस्तैर्यत्साध्यते धुवम्॥ १०७॥ तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रं नामत्रिशतकीर्तनात्। आयुष्करं पुष्टिकरं पुत्रदं वश्यकारकम्॥ १०८॥ विद्याप्रदं कीर्तिकरं सुकवित्वप्रदायकम्। सर्वसम्पत्प्रदं सर्वभोगदं सर्वसौख्यदम्॥ १०९॥

सर्वाभीष्ट्रप्रदं चैव देवीनामशतत्रयम्। भूयान्नान्यदिच्छेत्कदाचन॥ ११०॥ एतज्जपपरो एतत्कीर्तनसन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका। भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात्तत्तत्पूरयते धुवम् ॥ १११ ॥ तस्मात्कुम्भोद्भवमुने! कीर्तय त्विमदं सदा। अपरं किञ्चिदपि ते बोद्धव्यं नावशिष्यते॥ ११२॥ इति ते कथितं स्तोत्रं ललिताप्रीतिदायकम्। नाविद्यावेदिने ब्रुयान्नाभक्ताय कदाचन॥ ११३॥ न शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय कर्हिचित्। यो ब्रूयात् त्रिशतीं नाम्नां तस्यानर्थो महान् भवेत्।। ११४॥ इत्याज्ञा शांकरी प्रोक्ता तस्माद् गोप्यमिदं त्वया। मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम्॥ ११५॥ ललिताप्रेरितेनैव रहस्यनामसाहस्रादितगोप्यमिदं मुने। एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजं तापसोत्तमम्॥ ११६॥ स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम्। आनन्दलहरीमग्रमानसस्समवर्तत 11 889 11

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललितोपाख्याने स्तोत्रखण्डे श्रीललिताम्बात्रिशतीस्तोत्ररत्नं सर्वसम्पूर्तिकरं समाप्तम् ॥



## श्रीललितात्रिशतीस्तोत्ररत्ननामावलिः

अस्य श्रीलिलतात्रिशतीस्तोत्रमालामन्त्रस्य हयग्रीवऋषये नमः (शिरिस) अनुष्टुप्छन्दसे नमः (मुखे), श्रीलिलताम्बादेवताये नमः हृदये, क० ५ बीजाय नमः गुह्ये, स० ४ शक्तये नमः (पादयोः), ह० ६ कीलकाय नमः (नाभौ), श्रीलिलताम्बाप्रसादिसद्धये पूजने विनियोगाय नमः करसम्पुटे। कूटत्रयं द्विरावृत्त्य बालया वा षडङ्गद्वयम्।

#### अथ ध्यानम्

अतिमधुरचापहस्तामपरिमितामोदबाणसौभाग्याम् । अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरीं वन्दे॥

(लिमिति पञ्चोपचारै: सम्पूज्य-)

१ ॐ ऐं हीं श्रीं ककाररूपायै नमः

२ ॐ ऐं हीं श्रीं कल्याण्यै नमः

३ ॐ ऐं हीं श्रीं कल्याणगुण-शालिन्ये नमः

४ ॐ ऐं हीं श्रीं कल्याणशैल-निलयायै नमः

५ ॐ ऐं हीं श्रीं कमनीयायै नमः

६ ॐ ऐं हीं श्रीं कलावत्ये नमः

७ ॐ ऐं हीं श्रीं कमलाक्ष्ये नमः

८ ॐ ऐं हीं श्रीं कल्मषघ्यै नमः

९ ॐ ऐं हीं श्रीं करुणामृत-सागरायै नमः

१० ॐ ऐं हीं श्रीं कदम्ब-काननावासायै नमः

११ ॐ ऐं हीं श्रीं कदम्बकुसुम-प्रियायै नमः

१२ ॐ ऐं हीं श्रीं कन्दर्पविद्यायै नमः

१३ ॐ ऐं ह्यें श्रीं कन्दर्पजनकापाङ्ग-वीक्षणायै नमः १४ ॐ ऐं हीं श्रीं कर्पूरवीटीसौरभ्य-कल्लोलितककुप्तटायै नमः

१५ ॐ ऐं हीं श्रीं कलिदोषहरायै नमः

१६ ॐ ऐं ह्यें श्रीं कञ्जलोचनायै नमः

१७ ॐ ऐं हीं श्रीं कम्रविग्रहायै नमः

१८ ॐ ऐं हों श्रीं कर्मादिसाक्षिण्यै नमः

१९ ॐ ऐं हीं श्रीं कारियत्र्ये नमः २० ॐ ऐं हीं श्रीं कर्मफलप्रदाये नमः

२१ ॐ ऐं हीं श्रीं एकाररूपायै नमः

२२ ॐ ऐं हीं श्रीं एकाक्षयें नमः

२३ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं एकानेकाक्षरा-कृत्यै नमः

२४ ॐ ऐं हीं श्रीं एतत्तदित्य-निर्देश्यायै नमः

२५ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं एकानन्दचिदा-कृत्यै नमः

२६ ॐ ऐं हीं श्रीं एविमत्यागमा-बोध्यायै नमः

२७ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं एकभिक्त-मदर्चितायै नमः

२८ ॐ ऐं हीं श्रीं एकाग्रचित्त-निर्ध्यातायै नमः २९ ॐ ऐं हीं श्रीं एषणारहितादृतायै ॐ ऐं हीं श्रीं एलासुगन्धि-चिकुरायै नमः ॐ ऐं हीं श्रीं एन:कूट-विनाशिन्यै नमः ॐ ऐं हीं श्रीं एकभोगायै नम: ३३ ॐ ऐं हीं श्रीं एकरसायै नमः ३४ ॐ ऐं हीं श्रीं एकैश्वर्य-प्रदायिन्यै नमः ३५ ॐ ऐं हीं श्रीं एकातपत्रसाम्राज्य-प्रदायै नमः ३६ ॐ ऐं हीं श्रीं एकान्तप्जितायै नमः ३७ ॐ ऐं हीं श्रीं एधमानप्रभायै नमः ३८ ॐ ऐं हीं श्रीं एजदनेक-जगदीश्वर्ये नमः ३९ ॐ ऐं हीं श्रीं एकवीरादि-संसेव्यायै नमः ४० ॐ ऐं हीं श्रीं एकप्राभव-शालिन्यै नमः ४१ ॐ ऐं हीं श्रीं ईकाररूपायै नमः ४२ ॐ ऐं हीं श्रीं ईशित्रयै नमः ४३ ॐ ऐं हीं श्रीं ईप्सितार्थप्रदायिन्यै नमः ४४ ॐ ऐं हीं श्रीं ईंदृगित्य-विनिर्देश्यायै नमः ४५ ॐ ऐं हीं श्रीं ईश्वरत्व-विधायिन्यै नमः ४६ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ईशानादिब्रह्ममय्यै नमः

४७ ॐ ऐं हीं श्रीं ईशित्वाद्यष्ट-सिद्धिदायै नमः ४८ ॐ ऐं हीं श्रीं ईक्षित्रये नमः ४९ ॐ ऐं हीं श्रीं ईक्षणसृष्टाण्ड-कोट्यै नमः ॐ ऐं हीं श्रीं ईश्वरवल्लभाये नमः ५१ ॐ ऐं हीं श्रीं ईडिताये नम: ५२ ॐ ऐं हीं श्रीं ईश्वराधीङ्ग-शरीरायै नमः ५३ ॐ ऐं हीं श्रीं ईशाधिदेवतायै नमः ५४ ॐ ऐं हीं श्रीं ईश्वरप्रेरणकर्ये नमः ५५ ॐ ऐं हीं श्रीं ईशताण्डव-साक्षिण्यै नमः ५६ ॐ ऐं हीं श्रीं ईश्वरोत्सङ्ग-निलयायै नमः ५७ ॐ ऐं हीं श्रीं ईतिबाधा-विनाशिन्यै नमः ५८ ॐ ऐं हीं श्रीं ईहाविरहितायै नमः ५९ ॐ ऐं हीं श्रीं ईशशक्त्यै नमः ॐ ऐं हीं श्रीं ईषत्स्मताननायै नमः ६१ ॐ ऐं हीं श्रीं लकाररूपाये नमः ॐ ऐं हीं श्रीं ललितायै नमः ॐ ऐं हीं श्रीं लक्ष्मीवाणी-निषेवितायै नमः ॐ ऐं हीं श्रीं लाकिन्यै नमः ६५ ॐ ऐं हीं श्रीं ललनारूपायै नमः ६६ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं लसद्दाडिमपाटलायै नमः ६७ ॐ ऐं हीं श्रीं ललन्तिका-

लसत्फालायै नमः

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ललाटनयना-50 र्चितायै नमः ॐ ऐं हीं श्रीं लक्षणोज्ज्वल-दिव्याङ्ग्यै नमः ॐ ऐं हीं श्रीं लक्षकोट्यण्ड-90 नायिकायै नमः ॐ ऐं हीं श्रीं लक्ष्यार्थायै नमः 198 ॐ ऐं ह्रीं श्रीं लक्षणागम्यायै नमः 63 ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धकामायै नम: 69 ॐ ऐं हीं श्रीं लतातनवे नम: 80 ॐ ऐं हीं श्रीं ललामराज-७५ दलिकायै नमः ॐ ऐं हीं श्रीं लिम्बमुक्ता-७६ लताञ्चितायै नमः ॐ ऐं हीं श्रीं लम्बोदरप्रसुवे नमः 99 ॐ ऐं हीं श्रीं लभ्याये नमः 96 ॐ ऐं हीं श्रीं लजाढ्यायै नमः 98 ॐ ऐं हीं श्रीं लयवर्जितायै 60 नमः ॐ ऐं हीं श्रीं हींकाररूपायै नमः 68 ॐ ऐं हीं श्रीं हींकारनिलयायै नमः 62 ॐ ऐं हीं श्रीं हींपदप्रियायै 63 नमः ॐ ऐं हीं श्रीं हींकारबीजायै नमः 68 ॐ ऐं हीं श्रीं हींकारमन्त्रायै नमः 64 ॐ ऐं हीं श्रीं हींकारलक्षणायै नमः 七百 ॐ ऐं हीं श्रीं हींकारजपसुप्रीतायै 619

नमः

3% ऐं हीं श्रीं हींमत्यै नमः

ॐ ऐं हीं श्रीं हींविभूषणायै नमः

ॐ ऐं हीं श्रीं हींशीलायै नमः

ॐ ऐं हीं श्रीं हींपदाराध्यायै नमः

66

68

90

99

९२ ॐ ऐं हीं श्रीं हींगर्भायै नम: ९३ ॐ ऐं हीं श्रीं हींपदाभिधायै नमः ९४ ॐ ऐं हीं श्रीं हींकारवाच्यायै नमः ९५ ॐ ऐं हीं श्रीं हींकारपूज्यायै नम: ९६ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रींकारपीठिकायै नमः ९७ ॐ ऐं हीं श्रीं हींकारवेद्याये नमः ९८ ॐ ऐं हीं श्रीं हींकारचिन्याये नमः ९९ ॐ ऐं हीं श्रीं हीं नमः १०० ॐ ऐं हीं श्रीं हीं शरीरिण्यै नमः १०१ ॐ ऐं हीं श्रीं हकाररूपायै नमः १०२ ॐ ऐं हीं श्रीं हलधृक्पृजितायै नमः १०३ ॐ ऐं हीं श्रीं हरिणेक्षणायै नमः १०४ ॐ ऐं हीं श्रीं हरप्रियायै नमः १०५ ॐ ऐं हीं श्रीं हराराध्यायै नमः १०६ ॐ ऐं हीं श्रीं हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितायै नमः १०७ ॐ ऐं हीं श्रीं हयारूढा-सेविताङ्घ्यै नमः १०८ ॐ ऐं हीं श्रीं हयमेधसमर्चितायै नमः १०९ ॐ ऐं हीं श्रीं हर्यक्षवाहनायै नमः ११० ॐ ऐं हीं श्रीं हंसवाहनायै नमः १११ ॐ ऐं हीं श्रीं हतदानवायै नमः ११२ ॐ ऐं हीं श्रीं हत्यादिपापशमन्यै नमः ११३ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हरिदश्वादि-सेवितायै नमः

११४ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हस्तिकुम्भोत्तुङ्ग-

११५ ॐ ऐं हीं श्रीं हस्तिकृत्ति-

कुचायै नमः

प्रियाङ्गनायै नमः

११६ ॐ ऐं हीं श्रीं हरिद्राकुङ्कमा-दिग्धार्ये नमः ११७ ॐ ऐं हीं श्रीं हर्यश्वाद्य-मराचितायै नमः ११८ ॐ ऐं हीं श्रीं हरिकेशसख्यै नमः ११९ ॐ ऐं हीं श्रीं हादिविद्याये नमः १२० ॐ ऐं हीं श्रीं हालामदालसायै नमः १२१ ॐ ऐं हीं श्रीं सकाररूपायै नमः १२२ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वज्ञायै नमः १२३ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वेश्यै नम: १२४ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वमङ्गलायै नमः १२५ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वकर्त्रें नमः १२६ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वभर्त्रों नम: १२७ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वहन्त्री नम: १२८ ॐ ऐं हीं श्रीं सनातन्यै नम: १२९ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वानवद्यायै नम: १३० ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वाङ्गसुन्दर्ये नमः १३१ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वसाक्षिण्यै नमः १३२ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वात्मिकायै नम: १३३ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वसौख्यदात्री नम: १३४ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वविमोहिन्यै नम: १३५ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वाधारायै नम: १३६ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वगतायै नम: १३७ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वावगुण-वर्जितायै नमः १३८ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वारुणायै नमः १३९ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वमात्रे नम: १४० ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वभूषण-भूषितायै नमः १४१ ॐ ऐं हीं श्रीं ककारार्थायै नमः

१४२ ॐ ऐं हीं श्रीं कालहन्त्र्ये नमः

१४३ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्यै नम:

१४४ ॐ ऐं हीं श्रीं कामितार्थदायै नमः १४५ ॐ ऐं हीं श्रीं कामसञ्जीवन्यै नमः १४६ ॐ ऐं हीं श्रीं कल्यायै नमः १४७ ॐ ऐं हीं श्रीं कठिनस्तन-मण्डलायै नमः १४८ ॐ ऐं हीं श्रीं करभोरवे नम: १४९ ॐ ऐं हीं श्रीं कलानाथमुख्ये नम: १५० ॐ ऐं हीं श्रीं कचिजताम्बुदायै नमः १५१ ॐ ऐं हीं श्रीं कटाक्षस्यन्दि-करुणायै नमः १५२ ॐ ऐं हीं श्रीं कपालिप्राण-नायिकायै नमः १५३ ॐ ऐं हीं श्रीं कारुण्यविग्रहायै-नमः १५४ ॐ ऐं हीं श्रीं कान्तायै नमः १५५ ॐ ऐं हीं श्रीं कान्तिधृतजपा-वल्यै नमः १५६ ॐ ऐं हीं श्रीं कलालापायै नमः १५७ ॐ ऐं हीं श्रीं कम्बुकण्ळौ नमः १५८ ॐ ऐं हीं श्रीं करनिर्जित-पल्लवायै नमः १५९ ॐ ऐं हीं श्रीं कल्पवल्लीसम-भुजायै नमः १६० ॐ ऐं हीं श्रीं कस्तूरीतिल-काञ्चितायै नमः १६१ ॐ ऐं हीं श्रीं हकारार्थायै नमः १६२ ॐ ऐं हीं श्रीं हंसगत्यै नमः १६३ॐ ऐं हीं श्रीं हाटका-भरणोज्ज्वलायै नमः १६४ ॐ ऐं हीं श्रीं हारहारिकुचा-

भोगायै नमः

१६५ ॐ ऐं हीं श्रीं हाकिन्यै नम: १६६ ॐ ऐं हीं श्रीं हल्यवर्जितायै नम: १६७ ॐ ऐं हीं श्रीं हरित्पति– समाराघ्यायै नम:

१६८ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हठात्कारहता-सुरायै नम:

१६९ ॐ ऐं हीं श्रीं हर्षप्रदायै नमः १७० ॐ ऐं हीं श्रीं हिवभींक्ट्यै नमः १७१ ॐ ऐं हीं श्रीं हार्दसन्तमसापहायै

१७२ ॐ ऐं हीं श्रीं हल्लीसलास्य-सन्तुष्टायै नमः

१७३ ॐ ऐं हीं श्रीं हंसमन्त्रार्थरूपिण्यै नमः

१७४ ॐ ऐं हीं श्रीं हानोपादान-निर्मुक्तायै नमः

१७५ ॐ ऐं हीं श्रीं हर्षिण्यै नमः १७६ ॐ ऐं हीं श्रीं हिरसोदर्यें नमः १७७ ॐ ऐं हीं श्रीं हाहाहूहूमुख-स्तुत्यायै नमः

१७८ ॐ ऐं ह्वीं श्रीं हानिवृद्धि-विवर्जितायै नमः

१७९ ॐ ऐं हीं श्रीं हैय्यङ्गवीनहृदयायै नमः

१८० ॐ ऐं हीं श्रीं हरिगोपारुणां-शुकायै नमः

१८१ ॐ ऐं हीं श्रीं लकाराख्यायै नमः १८२ ॐ ऐं हीं श्रीं लतापूज्यायै नमः १८३ ॐ ऐं हीं श्रीं लयस्थित्युद्धवे-एवर्ये नमः

१८४ ॐ ऐं हीं श्रीं लास्यदर्शसन्तुष्टायै नमः १८५ ॐ ऐं हीं श्रीं लाभालाभ-विवर्जितायै नमः

१८६ ॐ ऐं हीं श्रीं लड्च्येतराज्ञायै नमः १८७ ॐ ऐं हीं श्रीं लावण्यशालिन्यै

१८८ ॐ ऐं हीं श्रीं लघुसिद्धिदायै नमः १८९ ॐ ऐं हीं श्रीं लाक्षारस-वर्णाभायै नमः

१९० ॐ ऐं हीं श्रीं लक्ष्मणाग्रज-पुजितायै नमः

१९१ ॐ ऐं हीं श्रीं लभ्येतरायै नमः १९२ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धभक्ति-

सुलभायै नमः १९३ ॐ ऐं हीं श्रीं लाङ्गलायुधायै नमः

१९४ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं लग्नचामरहस्त-श्रीशारदापरिवीजितायै नमः

१९५ ॐ ऐं हीं श्रीं लज्जापद-समाराध्यायै नमः

१९६ ॐ ऐं हीं श्रीं लम्पटायै नमः १९७ ॐ ऐं हीं श्रीं लकुलेश्वयें नमः

१९८ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धमानायै नमः

१९९ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धरसायै नमः

२०० ॐ ऐं ह्रीं श्रीं लब्धसम्पत्समुनत्यै नमः

२०१ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारिण्यै नमः २०२ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्काराद्यायै नमः

२०३ ॐ ऐं हीं श्रीं हींमध्यायै नमः

२०४ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रींशिखामणये नमः

२०५ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारकुण्डाग्नि-शिखायै नमः

२०६ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारशशि-चन्द्रिकायै नमः

२०७ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारभास्कर-रुच्ये नमः २०८ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्काराम्भोद-चञ्चलायै नमः २०९ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारकन्दाङ्क-रिकायै नमः २१० ॐ ऐं हीं श्रीं ह्रीङ्कारैकपरायणायै नमः २११ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारदीर्घिका-हंस्यै नमः २१२ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारोद्यान-केकिन्यै नमः २१३ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारारण्य-हरिण्यै नमः २१४ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारावालवल्लयें नमः २१५ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारपञ्जरशुक्यै नमः २१६ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्काराङ्गण-दीपिकायै नमः २१७ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हीङ्कारकन्दरासिंही नमः २१८ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्काराम्थोज-भृङ्गिकायै नमः २१९ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारसुमनोमाध्वै २२० ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारतरुमञ्जर्ये नमः २२१ ॐ ऐं हीं श्रीं सकाराख्यायै नमः २२२ ॐ ऐं हीं श्रीं समरसायै नमः २२३ ॐ ऐं हीं श्रीं सकलागम-संस्तुतायै नमः

२२४ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्ववेदान्त-तात्पर्यभूम्ये नमः २२५ ॐ ऐं हीं श्रीं सदसदाश्रयायै नम: २२६ ॐ ऐं हीं श्रीं सकलायै नम: २२७ ॐ ऐं हीं श्रीं सिच्चिदानन्दायै नमः २२८ ॐ ऐं हीं श्रीं साध्व्ये नमः २२९ ॐ ऐं हीं श्रीं सद्गति-दायिन्यै नमः २३० ॐ ऐं हीं श्रीं सनकादिमुनि-ध्येयायै नमः २३१ ॐ ऐं हीं श्रीं सदाशिव-कुटुम्बिन्यै नमः २३२ ॐ ऐं हीं श्रीं सकलाधिष्ठान-रूपायै नमः २३३ ॐ ऐं हीं श्रीं सत्यरूपायै नमः २३४ ॐ ऐं हीं श्रीं समाकृत्यै नमः २३५ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वप्रपञ्च-निर्मात्र्यै नमः २३६ ॐ ऐं हीं श्रीं समानाधिक-वर्जितायै नमः २३७ ॐ ऐं हीं श्रीं सर्वोत्तुङ्गायै नमः २३८ ॐ ऐं हीं श्रीं सङ्गहीनायै नमः २३९ ॐ ऐं हीं श्रीं संगुणायै नमः २४० ॐ ऐं हीं श्रीं सकलेष्टदायै नमः २४१ ॐ ऐं हीं श्रीं ककारिण्यै नमः २४२ ॐ ऐं हीं श्रीं काव्यलोलायै नमः २४३ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वर-मनोहरायै नमः २४४ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वर-प्राणनाड्यै नमः

२४५ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेशोत्सङ्ग-

वासिन्यै नमः

२४६ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वरा-लिङ्गिताङ्ग्यै नमः

२४७ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वरसुख-प्रदायै नमः

२४८ ॐ ऐं ह्वीं श्रीं कामेश्वर-प्रणयिन्यै नमः

२४९ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वर-विलासिन्यै नमः

२५० ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वर-तपस्सिद्धयै नमः

२५१ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वरमन:-प्रियायै नम:

२५२ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वरप्राण-नाथायै नमः

२५३ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वर-विमोहिन्यै नमः

२५४ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वर-ब्रह्मविद्यायै नमः

द्रह्मायद्याय गर्न. २५५ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वर-गृहेश्वर्यें नमः

२५६ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वरा-ह्वादकर्यें नमः

२५७ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वर-महेश्वर्ये नमः

२५८ ॐ ऐं हीं श्रीं कामेश्वर्ये नमः

२५९ ॐ ऐं हीं श्रीं कामकोटि-निलयायै नमः

२६० ॐ ऐं हीं श्रीं काङ्क्षितार्थदायै

२६१ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं लकारिण्यै नमः २६२ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं लब्धरूपायै नमः

२६२ ॐ एं ह्रा श्रा लब्धरूपाय नमः २६३ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं लब्धिधये नमः २६४ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धवाञ्छितायै नमः

२६५ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धपापमनोदूरायै नमः

२६६ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धाहङ्कार-दुर्गमायै नमः

२६७ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धशक्त्यै नमः २६८ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धदेहायै नमः २६९ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धेश्वर्य-समुनत्यै नमः

२७० ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धवृद्धये नमः २७१ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धलीलायै नमः

२७२ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धयौवन-शालिन्यै नमः

२७३ ॐ ऐं ह्वीं श्रीं लब्धातिशय-सर्वाङ्गसौन्दर्यायै नमः

२७४ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धविभ्रमायै नमः २७५ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धरागायै नमः २७६ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धपत्यै नमः

२७६ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धनानागम-

स्थित्यै नमः

२७८ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धभोगायै नमः

२७९ ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धसुखायै नमः २८० ॐ ऐं हीं श्रीं लब्धहर्षाभि-

पूरितायै नमः

२८१ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारमूर्तये नमः २८२ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारसौधशृङ्ग-

कपोतिकायै नमः

२८३ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कादुग्धाब्धि-

सुधायै नमः

२८४ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कार-कमलेन्दिरायै नमः २८५ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारमणि-दीपार्चिषे नमः २८६ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारतरु-शारिकायै नमः २८७ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारपेटकमणये नमः २८८ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारादर्श-बिम्बितायै नमः २८९ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारकोशासि-लतायै नमः २९० ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारस्थान-नर्तक्यै नमः २९१ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारशुक्तिका-मुक्तामणये नमः २९२ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारबोधितायै नमः

२९३ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारमयसौवर्ण-स्तम्भविद्रुमपुत्रिकायै नमः २९४ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारवेदोपनिषदे नमः २९५ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्काराध्वर-दक्षिणायै नमः २९६ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारनन्दनाराम-नवकल्पकवल्लर्ये नमः २९७ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारहिमवद्-गङ्गायै नमः २९८ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारार्णव-कौस्तुभायै नमः २९९ ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारमन्त्र-सर्वस्वायै नमः ३०० ॐ ऐं हीं श्रीं हीङ्कारपर-सौख्यदायै नमः

3ॐ ऐं, ह्रीं, श्रीं, श्रीमद्राजराजेश्वर्ये नम: समाप्तेयं त्रिशतीस्तोत्रनामावलि:॥





# 'गीताप्रेस' गोरखपुरकी निजी दूकानें तथा स्टेशन-स्टाल

गीताप्रेस —पो॰ गीताप्रेस 🛈 (०५५१) २३३४७२१, २३३१२५०; फैक्स २३३६९९७ गोरखप्र-२७३००५ website: www.gitapress.org / e-mail: booksales@gitapress.org २६०९, नयी सडक ( ०११ ) २३२६९६७८; फैक्स २३२५९१४o दिल्ली-११०००६ गोबिन्दभवन-कार्यालयः १५१, महात्मा गाँधी रोड ( 033) २२६८६८९४: कोलकाता-७०००७ e-mail:gobindbhawan@gitapress.org फैक्स २२६८०२५१ २८२, सामलदास गाँधी मार्ग (प्रिन्सेस स्ट्रीट) मार्बर्ड-४००००२ @ (077) 77030080 मरीन लाईन्स स्टेशनके पास ( ०५१२ ) २३५२३५१; फैक्स २३५२३५१ २४/५५, बिरहाना रोड कानपुर-२०८००१ € (0587) 2300374 अशोकराजपथ, महिला अस्पतालके सामने पटना-८००००४ कार्ट सराय रोड, अपर बाजार, राँची-८३४००१ बिडला गद्दीके प्रथम तलपर ( ०६५१ ) २२१०६८५ वैभव एपार्टमेन्ट, नृतन निवासके सामने, भटार रोड सरत-३९५००१ (०२६१) e-mail: suratdukan@gitapress.org इन्दौर-४५२००१ जी० ५, श्रीवर्धन, ४ आर. एन. टी. मार्ग 🕜 (०७३१) २५२६५१६, २५११९७७ जलगाँव-४२५००१ ७, भीमसिंह मार्केट, रेलवे स्टेशनके पास ( ०२५७ ) २२२६३९३ ४१, ४-४-१, दिलशाद प्लाजा, सुल्तान बाजार हैदराबाद-५०००९५ ( 080 ) २४७५८३११ नागपुर-४४०००२ श्रीजी कृपा कॉम्प्लेक्स, ८५१, न्य इतवारी रोड ( ०७१२ ) २७३४३५४ भरतिया टावर्स, बादाम बाडी कटक-७५३००९ © (०६७१) २३३५४८१ रायपुर-४९२००९ मित्तल कॉम्प्लेक्स, गंजपारा, तेलघानी चौक @ (0008) X038830 वाराणसी-२२१००१ ५९/९, नीचीबाग ( o487 ) 2883448 हरिद्वार- २४९४०१ सब्जीमण्डी, मोतीबाजार ( ०१३३४) २२२६५७ ऋषिकेश-२४९३०४ गीताभवन, पो॰ स्वर्गाश्रम ® (०१३५) र४३०१२२, e-mail:gitabhawan@gitapress.org कोयम्बट्रा-६४१०१८ गीताप्रेस मेंशन, ८/१ एम, रेसकोर्स @ (0827) 3707478 बेंगलोर-५६००२७ १५, फोर्थ 'इ' क्रास, के० एस० गार्डेन, लालबाग रोड 🛭 🗘 (०८०) २२९५५१९०, ३२४०८१२४

स्टेशम-स्टाल- दिल्ली (प्लेटफार्म नं० १२); नयी दिल्ली (नं० १२-१३); हजरत निजामुद्दीन [दिल्ली] (नं० ४-५); कोटा [राजस्थान] (नं० १); बीकानेर (नं० १); गोरखपुर (नं० १); कानपुर (नं० १); लखनऊ [एन० ई॰ रेलवे]; बाराणसी (नं॰ ४-५); मुगलसराय (नं॰ ३-४); हरिद्वार (नं॰ १); घटना (मुख्य प्रवेशद्वार); राँची (नं॰ १); धनबाद (नं० २-३); मुजप्फरपुर (नं० १); समस्तीपुर (नं० २); हावड़ा (नं० ५ तथा १८ दोनोंपर); कोलकाता (नं० १); सियालदा भेन (नं० ८); आसनसोल (नं० ५); कटक (नं० १); भुवनेश्वर (नं० १); औरंगाबाद [महाराष्ट्र] (नं० १); अहमदाबाद (नं० २-३); सिकन्दराबाद [आं० प्र०] (नं० १); गुवाहाटी (नं० १); खड्गपुर (नं॰ १-२); रायपुर [छत्तीसगढ़] (नं॰ १); बेंगलोर (नं॰ १); यशवन्तपुर (नं॰ ६); श्री सत्यसाई प्रशान्ति निलयम् [दक्षिण-मध्य रेलवे] (नं० १) एवं अन्तर्राज्यीय बस-अड्डा, दिल्ली।

#### - फुटकर पुस्तक-दुकानें

ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम, पुरानी सड्क चूल-३३१००१

**(०१५६२) २५२६७४** ऋषिकेश-२४९१९२ मुनिकी रेती

तिरुपति-५१७५०४ शॉप नं० ५६, टी॰ टी॰ डी॰ मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तिरुमलाई हिल्स

बेरहामपुर- ७४२१०१ म्युनिसिपल मार्केट काम्प्लेक्स, ब्लाक-बी, शॉप नं० ५७-६०, प्रथम तल, के० एन० रोड (मुर्शिदाबाद)

ISBN 81-293-1349-9